

भ शंः प्रित्ते प्रमुख्य अवन्तिका चार्यवराहामिहिंदेकृत-

पण्डितमहीधरकृतभाषाटीकासहितम्.

वदिदं

गंगाविब्छू-श्रीङ्घब्पदग्रश्रीष्टरा

स्वकीये " लक्ष्मीवेंकटेश्वर " सहणालये

ध्यस्थ इति । पुनर्वेशमध्यभेष्टाक्षः वीर्णाः ध्यक्ति। स्थलक्ष्टिकः । Ž \_\_\_\_\_

महीधर शम्मी,

" रुक्ष्मीवेङ्कटेश्वर " स्टीम् प्रेस्-कल्याण.

### प्रस्तावना ।

विदित हो कि प्रथम प्रजापितजीने संसारकी रचना करके स्वरचित मलुष्य जातिको सर्वोत्छ्रष्ट बहुज तथा उन्नितिशीलतासंपन्न देखकर उसके हृदयमें वेदाङ्ग त्रैकालिक निविधकर्मसूचक ज्योतिश्शास्त्रका बीज वपन किया जिसके हृदयमें अंकुरित होनेसे अन्य २ व्यास पराशरादि ऋषि-योंने देश काल तिथि नक्षत्र वार योग करण सुहूर्च घटि पल आदिकोंके भिन्न २ फल विशिष्ट होनेके कारण उक्त अंकुरको त्रिस्कन्धमें प्रसारित किया जिससे मलुष्यजातिको अनेक प्रकारसे उपकारी हो।

कालान्तरमें श्रीसूर्यांशावतार अवन्तिकाचार्यं व्राह्मिहिरने ज्योति-श्रास्तमें अपनी निपुणता तथा बहुझताके कारण अन्य २ पूर्वाचायोंका मत यहण करके यह बृहजातक नाम यन्य रचा जिससे पाठकवृन्द थोडेही परिश्रमसे बहुत आचायोंके मतके अभिन्न हो जावें किन्तु वर्तमान समयकी ऐसी महिमा होगई कि ऐसे एक सुगम यन्थका अर्थ भी बहुत सरल बुद्धियोंके हृदयमें संस्कृतके अल्य परिचय होनेके कारण सहसा रफुरित नहीं होता है, इस दशाको देख कर श्रीमन्महामहिम क्षत्रियकुलावतंस गढेशाधिप बदरीशमूर्ति श्रीमन्महाराजाधिराज प्रतापशाहदेन महोदयजी (जिनकी न्याय शीलता विद्वज्ञनान्तुरागिता सद्गुणविश्वष्टता प्रजोञ्जितशीलता प्रसिद्ध है) ने भाषा टीका करनेको सुझे आज्ञादी, सो उनकी आज्ञासे मैंने अपनी अल्य बुद्धिके अनुसार इस यन्थकी टीका सरल हिन्दी भाषामें की है, प्रार्थना है कि विद्वज्ञन अशुद्धियोंमें हास्य न कर शुद्धार्थसे सन्तुष्ट हों।

यह यन्थ २८ अध्यायोंमें विस्तारित हैं. 9 में राशि स्वरूप, होरा, द्रेष्काण, नवांशक, द्वादशांशक त्रिंशांशकका ज्ञान और अहस्वरूपका वर्णन है. २ में यह और राशिका बळाबळ. ३ में वियोनिजन्म. ४ में आधानज्ञान. ६ में जन्मकाळ. ६ में आरिष्ट कथन. ७ में आयुर्वाय. ८ में दशान्तर्दशा. ९ में अष्टकवर्ष, १० में कर्पाजीव. ११ में राजयोग. १२ में नाममयोग, १६ में चन्द्रयोग. १४ में दिमहादियोग, १५ में प्रमन्यायोग. १६ में नक्षत्रफळ. १० में (चन्द्र) राशिस्वमाव. १८ में (अन्यमह) - राशिस्वमाव. १८ में (अन्यमह) - राशिस्वमाव. १९ में हाटफळ. २० में प्रावफळ. २१ में आश्रययोग. २२ में प्रकीर्णक. २३ में आनिष्ट्योग. २६ में नटजातक. २५ में निर्याण, २६ में नटजातक. २७ में देच्काणह्य. २८ में ह्यांजातक. २७ में देव्हां उपसंहाराध्यायके आदिमें आचार्यने अन्यमहराशिस्वमाव और नक्षत्रफळ इन दोनोंको राशि शिल्में अन्वमाव मानकरऔर उपसंहारको छोडकर २० ही अध्याय कहेंहें.

इस मन्यका प्रयोजन यह है कि जो शुत्ताशुप्त कर्म जीवने पहिले कियेहें उन्होंके अनुसार अब फल पावैगा किन्तु फल होजाने पर मलुष्पको जान पडताहै न कि पहिले ही, इसके जाननेको इस मन्यको जो मन लगाकर पढेगा और ठीक विचार करके फल कहैगा तो सूत भविष्य पर्तमान सभी फलको यह विचारसे कह सकता है, पूछनेवाला स्त वातको सुनकर प्रतीत मागता है और भविष्य बातके लिये यन्त कर सकता है।

इस अन्थकी प्रथमावृत्ति श्रीक्षेत्र काशीजीमें भारतजीवन प्रेसमें मैंने छप् वाथी थी वह बन्य सर्वत्र प्रसिद्ध होही गयाहै. अब इस बन्यको सब राजिस्ट-री हक्कके साथ "श्रीवेद्धटेश्वर"स्टीम् यंत्रालयाधिय खेमराज श्रीकृष्णदास जीको मैंने पारितोषिक पाकर सदाहीके लिये समर्पण करदियाहै।

भाषाटीकाकार-टीइरीनिवासी पं ० यहीधरशर्मा.

## ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# अथ भाषाटीकायुतबृहजातकविषयाऽनुकमणिका ।



| विषय              |                      |                |                  |              |                  |         |            | पृष्टां र. |
|-------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---------|------------|------------|
|                   |                      |                | राशि             | मेद्।ऽध्या   | यः १.            |         |            |            |
| <b>ग्रं</b> थारंभ | ****                 | ••••           | ***              | ****         | ****             | ****    | ****       | ···· ?     |
| ग्रंथ वन          | निवाले श्री          | स्राहामार      | हेराचार्यर्ज     | ोका किया     | हुआ मंग          | ाठाचरण' | और इसर     | Ť          |
|                   | सिद्धिका क           |                | 1994             | ****         | ****             | ****    | ****       | **** 77    |
| इस शा             | ब्रके निर्धव         | क्त्वका प      | गरेहार व         | रके अन्य     | शास्त्रांसे      | सका आ   | विक्य      | ર્         |
|                   | <b>ब्द्</b> के अर्थक |                |                  | ****         | ***              | ****    | ****       | **** 77    |
|                   | अवयवींका             |                |                  | ****         | ****             | ****    | ****       | ٠ ३        |
| राशियों           | के स्वरूपक           | विज्ञान        | ••••             | 1000         | ***              | ****    | ****       | ···· &     |
| राशियों           | के नवमांश            | और द्रां       | दुशांशके         | अधिपति       | 1                | ****    | ****       | ٠ ٩        |
| ৰিহাহী            | कि अधिपरि            | ते             | £                | ****         | ****             | ****    | ****       | E          |
| मेपादि            | राशियोंकी            | संज्ञा         | ****             | ****         | ****             | ****    | ****       | 6          |
| <b>यंहीं</b> का   | क्षेत्र, होरा        | आदि सं         | <b>ज्ञाओं</b> का | कथन          | ****             | 2444    | ****       | 22         |
| राशिया            | के रात्रि, वि        | नकी सं         | ज्ञा और !        | गुष्ठोद्यस्य | शीर्षोद्यत       | वका कथ  | Ŧ          | ۶          |
|                   | के ऋग, सौ            |                |                  |              | ****             | ****    | 2544       | 27         |
| मतांतर            | से होरा, दे          | कार्णीके       | <b>मधिपति</b>    | यींका छक्ष   | ण                | ****    | ****       | **** 80    |
| यहाके             | उच और न              | विम            | ागका क           | यन           | 4444             | 7*44    | ****       | 772 77     |
| प्रहोंके          | उच्च नीच र           | थानका          | चक               | ****         | ****             | ****    | ****       | 33         |
| <b>यहाँ</b> के    | वर्गोत्तम मू         | छ त्रिको       | गका-परि          | हान          | ****             | 4*49    | ***        | 27         |
| <b>ल्या</b> दि    | दादश स्य             | ानोंका त       | तु आदि           | संजा और      | त्तीय <b>उ</b> प | वय आदि  | संज्ञाका क | यन ••• 22  |
|                   | होरादिकों            |                |                  | ****         | ****             | ****    | ****       | ٠٠ १२      |
| केद्रोंके         | संज्ञा और            | <b>टस</b> राहि | रोका वळ          | ****         | ****             | ****    | ****       | neen 23    |
| परिशि             | ष्ट स्थानींका        | संज्ञांतर      | ***              | ****         | ****             | ****    | ****       | १३         |
| होरादि            | राशिगेंक             | । बङ् स        | र उसक            | प्रमाण       | ****             | ****    | ****       | **** 23    |
| क्य्रमा           | न चक्र               | ****           | ****             | ****         | ****             | ****    | ****       | ···· 28    |
| राशिव             | भोंके वर्ण           | ****           | eser             | **3¢         | 4886             | ****    | 9925       | १६         |

|                                                |                      |                   |                  |             |            | पृष्टीब . |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| विषय.                                          |                      |                   |                  |             |            |           |
|                                                | ग्रहयोनिः            | ममेदाऽध्य         | ।यः २.           |             |            |           |
| कालनामक पुरुषका आत्मा                          | आदि ग्रह             | डमय है र          | स भावसे          | कथन         | ***        | १६        |
|                                                |                      |                   | 1111             | ****        | ****       | 90        |
| Much show at                                   |                      |                   |                  |             | ****       | **** 77   |
| TO WILL SELLIN PLAN                            |                      | ****              | ****             |             | ****       | **** 23   |
| ग्रहोके वर्ण                                   | ***                  | ****              | ••               | ****        |            | 34        |
| अहांके वर्ण स्वामी आदिकार                      | का कथन               | ****              | ****             | ****        | ****       | 99        |
| अहाँके प्रकृति विमागादिकी                      | का कथन               | ****              | ****             | 7040        | ****       | **** 2,   |
| यहाके ब्राह्मण सादि वर्णाह                     | वेपत्य ओर            | ् गुण(क           | वभाग             | ***         | ****       | २०        |
| इस विषयभ पूर्ण ज्ञ न होने                      | है लिये च            | <del>भ</del> ···· | ****             | 4***        | ****       |           |
| चंद्र और सूर्यका स्वरूप                        |                      | ***               | ****             | ***         | ****       | **** 13   |
| मंगळ सीर बुधका खरूप                            | ****                 | ****              | ****             | ****        | ***        | ··· 58    |
| गुरु और गुरुका खरूप                            | €744                 | **                | ****             | 4144        | ****       | **** >7   |
| दानिके खरूप आदिका व                            |                      |                   | 44               |             | ****       | * ** **   |
| ब्रहाँके स्थानादिकीका कः                       |                      |                   | 1040             | ****        | ****       | 33        |
| ग्रहोंके दृष्टिके स्थान और                     |                      | ष्टिका फल         | क्यन             | ****        | ***        | **** 11   |
| *                                              |                      | *1044             | ****             | ****        | ****       | २३        |
| अहाँके काछ आदिका नि                            |                      | ***               | ****             | ****        | ****       | **** 25   |
| ब्रहेंकि भित्राऽभित्रका प्रत                   |                      | ****              | ****             | 1000        | ****       | २४        |
| सत्याचार्थोक्त अनेक, हि                        |                      |                   | ामी, सह          | ्रिमित्र, म | ध्यस्य । इ | ia<br>Ia  |
| आदिका कथन                                      |                      | ***               | ****             | ****        | ***        | 84        |
| प्रहाके तात्काछिक मित्रा                       | भित्रादि वि          | वेभागका व         | क्थन             | ****        | ****       | **** >>   |
| इस विषयमें स्थान दिशा                          | आदिके                | ब्लाब्लक          | कथन              | ****        | ****       | •••• २६   |
| नेष्टाके बलका कथन                              | ***                  | 49.0              | **               |             | ****       | **** 22   |
| अहीका काल बल और                                | स्वामाविव            | दल विषे           | ने कथन           | ****        | ****       | ٠,,, ٦૭   |
|                                                | G                    | age (marrier      | <b>।</b> ऽह्यायः | 2           |            |           |
|                                                |                      |                   |                  | •           |            |           |
| वियोगि (कीट, पक्षी,                            | ध्यावर आ             | दि) भे क          |                  | ायका ज्ञान  | ****       | 36        |
| वियोगिम जन्मके निश्व                           | यका दूस              | । थाग             |                  | 4644        | ****       | **** 331  |
| वियोगि विषे उपयोगी ।<br>वियोगिमें कीनसा वर्ण : | पतुष्पद्कि<br>भारतास | राश्यातम          | क सगावि          |             | ****       | **** 27   |
|                                                | या उसका              |                   | 4884             | ****        | ****       | ٠٠٠٠ غرو  |
| delide at alde 3) a                            | ****                 | ****              | 2200             | ****        | ****       | 148t 33   |

#### विषयाऽनुक्रमणिका ।

| • विषय.                              |                    |                  |             |       | पृष्टांक.  |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|------------|
| वृक्षके जन्मका ज्ञान                 | ****               | ****             | 4***        | ****  | ··· ‡a     |
| चृक्षविशेषका ज्ञान                   | ****               | ****             |             | ****  | **** 33    |
| जमीन, वृक्ष, शुम, अशुमका ज्ञान       | और संख्या          | ****             | ****        | ****  | ३१         |
| 1                                    | निषेकाऽध्या        | q: y.            |             |       |            |
| ऋतु ( ख्रियों ) का निरूपण, ऋतु       | में भी स्त्री पुरु | पका संय          | ोगज्ञान     | ****  | 3 <b>१</b> |
| मैथुनके ज्ञानका प्रकार               | ****               |                  | ****        | -     | ३३         |
| गर्भके संभवाऽसंभवका जान              | ****               | ****             | ****        | ****  | **** 27    |
| स्त्री पुरुपके गर्भाधानकाळवशसे प्रस् | ति होनेतक इ        | ामा <b>ऽ</b> क्र | मका ज्ञान   | ****  | ··· 33     |
| गर्भ धारणसे पिता आदिकाँके शुभा       | ऽग्रुभका ज्ञान     | ••••             | ****        | ****  | 27         |
| गर्भसंभवके समयानुसार माताके म        |                    |                  | ••••        | ****  | ईध         |
| इस विषयम योगातर                      | ****               | ••••             | ****        | ****  | **** 33    |
| " "अन्य योग                          | ****               | ****             | ****        | ****  | **** 23    |
| गर्भधारणके छन्नवदासे माताका शरू      | ानिभित्तसे मर      | एण और            | गर्भस्राव य | ग     | 27         |
| गर्भके पोषणका ज्ञान                  | ****               | ***              | ****        |       | ३૬         |
| गुर्भधारण कालसे अन्यतम जान वर        | तात् पत्र या व     | इन्याके          | विभागका     | ज्ञान | **** 12    |
| पुत्रजन्मके योगांतर                  | ***                | ****             | ****        | ****  | ३६         |
| नपुंसक उत्पन्न होनेका योग            | ****               | ****             | ****        | ****  | **** 72    |
| दो या तीन गर्भसंभवके योग             | ****               | essi.            | ****        | ****  | **** 77    |
| तीनसे अधिक गर्भसंभवके योगका          | ज्ञान              | ****             |             | ****  | ₩ ئىس      |
| गर्भके मासाधिप                       | ****               | ****             | ****        | ****  | ३८         |
| अधिकांग, गूंगा, बहुत दिनसे वार्ण     | की प्राप्तिक र     | तंभवका           | योग         | ****  | **** 17    |
| गर्भहीसे दाँत जमें भाना, कुनडा है    | ोना, जडजन्म        | में योग          | ****        | ****  | 3€         |
| वालक वामन (छोटेशरीरका) हो            | नेमें व कम ले      | ग होने           | न योग       | ****  | **** 23    |
| विकल अर्थात् अंघा, एकासआदि व         |                    | ****             | ****        | ****  | ·- 80      |
| गर्भधारण समयभें योगवशसे प्रसाति      | कालका ज्ञान        | ****             | ****        | ****  | 27         |
| गर्भधारणसे तीन वर्ष वा द्वाद्शवप     | में प्रमूत होने    | का ज्ञान         | ****        | ****  | धर         |
| जन्म                                 | विधिनामाऽध्य       | वायः ५           | •           |       |            |
| भाषाटीकाकारका जन्मेष्टकाल साध        | तमें स्यास्यान     | T                | ****        | ****  | ¥3         |
| विता सन्निध वा असन्नि रहतेही ज       | न्भेहए बाउक        | का ज्ञान         | ****        | ****  | દર્દ       |
| इस विषयमें अन्य योग                  | *27                | ****             | ****        | ****  | øs         |

|                                          |             |            |             |             | 3314"    |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|
| विषय.                                    |             |            | ****        | 4497        | **** 83  |
| नाएक सर्भे द्धप या सर्पनिष्टित होनेका जा | ባ<br>       |            |             |             | 33       |
| एक नरायुसे वेष्टित यमल (दो बालक)         | जन्भवः।     | সাল        | ****        |             | 26       |
| नाळ वेप्टित वाङ्कके जन्मका ज्ञान         | ***         | ****       | ****        |             | **** >>  |
| नार कर्मसे जन्मेहुएका ज्ञान              | ****        | 400*       | ****        | 4984        | **** **  |
| वालकके जनमतेही पिताके वधनका र            | नि          | ***        | ****        | ****        | 17       |
| नाव आदिमें वालकके जन्मका ज्ञान           | ****        | ***        | ****        | ****        | 93       |
| सदक मध्यमें जनमे हुएका ज्ञान             | ****        | • •        |             | ****        | 17       |
| कारागार वा खात खाईमें जन्मे हुवेका       | ज्ञान       | ****       | ****        | 4444        |          |
| क्रीडास्थान देवालय तथा उपर भूमिन         | जन्मे ह     | वेका जन    | ****        | ****        | 35       |
| श्मशानादि स्यानमें जन्मेहुवेषा ज्ञान     | ****        | ***        | ****        | 4444        | **** **  |
| कौनसे भूमि भागमे या मागने जनमा           | हवा है उ    | सका ज्ञान  | ****        | ****        | 4.       |
| जिस योगपर जन्म होतेही मातासे त्य         | ।गा ह्य     | और स्या    | पा हवा भी   | द्दार्वायु, |          |
| सुखी होता है उन दो योगीका ज्ञ            | FF          | ****       | ****        | ****        | 13       |
| जिस योगपर जन्मतेही मातासे त्याग          | n ear r     | ਹ ਗ਼ਸ਼ਾ ਵੈ | वट योग      | ****        | **** 37  |
| स्त्वन बार्डक मसव गृहका ज्ञान            | 11 841 .    | ann 6      | 16 11       | ****        | 48       |
| जन्म समयमें दीप या या नहीं और            |             |            | ट्या सम्ब   | ा जान       | >>       |
| दीप, गृह, और द्वारका ज्ञान               | कागस        |            | 1.41 0/14   | 4544        | 99       |
|                                          |             | ***        |             | ****        | 43       |
| स्रतिकाग्रहके स्वरूपका ज्ञान             |             |            | ****        |             | **** 33  |
| सव ग्रहमें स्तिका ग्रह की नसे भा         |             | -          | ****        | ****        | 48       |
| स्र्तिकाग्रह्में कहाँ विस्तरा था वह      |             | 4444       | ****        | ****        | 222 27   |
| उपस्तिकाके संख्याका ज्ञान                | ***         |            | 4444        | ****        | 44       |
| उत्पन्न बाळकके स्वरूपादिका ज्ञान         | ***         |            | ****        | ••••        | **** *** |
| शिर आदि अंगका ज्ञान प्रयोजने             |             |            | ****        | ****        | 48       |
| चलन्न वालकके व्रणका ज्ञान                | ***         |            |             | ****        | *** 79   |
|                                          | व्यारेष्टाऽ | ह्यायः ६   |             |             |          |
| दो आरिष्टका कथन                          |             |            |             | ****        | ٠ ٩٥     |
| सन्य सरिष्ट योग                          | ) •         | •••        |             | ****        | **** 33  |
| सन्य अरिष्टांतरीका कथन                   |             | -40        | 19 1906     | ****        | 96       |
| निसका मरणकाछ अनुक्त है ऐ                 | ते अनेक     | योगोंके का | छका पारिज्ञ | न           | ق        |
|                                          | बापुर       | बाऽह्यायः  | 9,          |             |          |
| मय यसन साहि साचार्योंके मत               | मे चहाँ।    | ा प्रभागव  | य प्रमाता   |             | 8        |

| _ विषय.                                                 |             |             |             |             | पृष्ठांक,  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| परम नीचं स्थानस्थित अहींपरसे आयु                        | दीयका इ     | (H '        | ****        | ****        | ६२         |
| ग्रहोंके योगसे आयुर्वायके चक्रका ह                      |             |             | ****        | ****        | ق          |
| लग्नमें पापग्रह स्थित होनेसे आयुर्दाय                   | क अंश       | कितना नह    | होता है     | उसका प्र    | माण "      |
| पुरुषादिकाँका परमायुर्वायका प्रमाणः                     | ज्ञान       | ****        | ***         | ****        | ६७         |
| जिस योगमें बाळक जन्मताहै और प                           | रमायु पा    | ता है उस    | योगका ज्ञ   | ন           | **** 77    |
| परमायुर्दाय होनेमें दोष                                 | ****        | 4000        | ****        | ****        | ६९         |
| परमायुद्धि होनेमें सन्य आचार्यीके                       | मतसे दो     | षांतर       | ****        | ****        | 60         |
| जीवशर्मा और सत्याचार्यीके मतसे व                        |             |             | ****        | ****        | ້ ບໍ່ຊີ    |
| सत्याचार्यके मतसे महीं परसे आयुद्धि                     | य छानेक     | । प्रकार    | ****        | ****        | ७७         |
| सत्याचार्यके मतसे छाया हुआ आयुर्दे                      |             |             | ****        | ****        | 96         |
| सत्याचार्यमतानुसार छत्रसे आयुर्वीय                      |             | ****        | ****        | ****        | 90         |
| मयादि आचायाँके मतका निरास कर                            |             | चार्यके मत  | काहीं अं    | <b>ीकार</b> | **** "     |
| जिस योगपर जन्मे हुएके आयुका प्र                         |             |             |             |             | नि ८०      |
| •                                                       | दशाऽध्य     |             |             |             |            |
| पुरुषके जीवनकालके मध्यमें स्थित ज                       |             |             | परिच्छेट    | हे वास्ते य | होंके      |
| द्शाकमका ज्ञान                                          | ****        | ****        | ****        | ****        | 68         |
| द्शास्थापन करनेकी रीति तथा केंद्रस                      | य यहाँके    | दशाक्रम     | का ज्ञान    | ****        | **** 27    |
| अन्तर्दशा पानेवाले अहका ज्ञान                           | ****        | ***         | ****        | ****        | ···· 63    |
| चदाहरण सहित द्शाकी करपनाका :                            | तान         | ****        | ****        | 1048        | 63         |
| द्शादिमें शुभाशुभ फलका ज्ञान                            |             |             |             |             | go         |
| लप्रद्शाके विवे ग्रुमाग्रुमका ज्ञान                     | •           |             |             |             | 98         |
| नैसर्गिक ग्रहोंके दशाका समय                             |             |             |             |             | ९२         |
| द्शान्तरद्शाका ग्रुमाश्चम फल                            |             |             |             |             | وې         |
| अन्तद्शापवेशसमयमें चन्द्राकांत राहि                     | ग्रस्थामे इ | तभाडाभ फ    | लका ज्ञान   |             | 68         |
| सूर्यकी दशामें शुमाशुम फलका कथ                          |             | 8.1129.1 11 | V 301 701 1 |             | **** 27    |
| चन्द्रकी दशामें शुमाशुम फल                              | '           |             |             |             | 99         |
|                                                         |             |             |             |             | 237        |
| मोमकी दशामें शुमाश्चम फरु                               |             |             |             |             | <b>९</b> ६ |
| बुघकी द्शामें शुमाशुम फल<br>बहस्पतिकी दर्शामें शमाशम फल |             |             |             |             | **** 33    |
| ON MICHIE MICD MONINGS                                  |             |             |             |             |            |

#### वृह्जनातक-

| विषय.                                              |                                 |                |            |        | पृष्ठीक.  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| श्ककी द्शांभ शुमाश्रम फल                           | ****                            | ****           | 4740       | 204    | ٠ ٩٩      |
| श्रीनकी दशाम शुभाग्रम फल                           | ****                            | - 1110         | ****       | ****   | 90        |
| दशाके शुभाशुभ फलांका विषय                          | विमाग तया व                     | ध्यद्शाके      | फ़ुट्टमा ब | धन     | **** []   |
| सन्यफलेकी दशामें गुमागुम                           | क्यन                            | ****           | ****       | ****   | %         |
| निसकी जनमद्शा जान न हो ह                           | त्रान                           | **** 33        |            |        |           |
| शुभाशुमफरदाता द्वाके वरिः                          | PT04 37                         |                |            |        |           |
| एक ग्रहके फलमें विरोध है तो                        |                                 |                |            |        |           |
| सविस्तर वर्णन                                      |                                 | 4914           | ****       | 9000   | 99        |
| •                                                  | व्यष्टकार्गाञ                   | यायः ९         |            |        |           |
| सर्कोएक वर्गका कथन                                 |                                 |                |            |        | 1         |
| चन्द्राप्टक को                                     |                                 |                | 0011       | ****   | १००       |
| मामाष्टक की                                        |                                 |                | 4400       | 4149   | ٠ १०१     |
| उपाएक वर्ग                                         |                                 |                | 4142       | 4600   | **** >>   |
| जीवाष्ट्रक वर्ग                                    |                                 |                | 9894       | ****   | **** 22   |
| शुकाएक वर्ग                                        |                                 |                | 4046       | * #### | १८२       |
| शन्यप्रक वर्ग                                      |                                 |                | ****       | ****   | १०३       |
| अप्टक्षवर्गका फल निकरण                             |                                 |                | 4144       | 4444   | 608       |
|                                                    |                                 |                | 1-50       | ****   | **** (*** |
|                                                    | कर्माजीवाऽ                      | व्यायः १       | <b>0.</b>  |        |           |
| दो प्रकारसे प्रहाने धनदातृत्व                      | का कथन                          | 9444           | ****       | 4444   | وء ٢ سر   |
| अहाके चुत्तिका कथन                                 |                                 | 4400           | 6018       | 2444   | 33        |
| जीशंशमं धन प्राप्तिके हेतु                         |                                 | ****           |            |        | ٥٠٠٠ وه   |
| धनप्राप्तिका जान                                   |                                 |                | togs       | 8140   | п         |
|                                                    | राजयोगाऽ                        | ह्यायः १       | ٤.         |        |           |
| enii ast ameni                                     |                                 |                | ••         |        |           |
| इसमें पहले यवनाचायीका सी<br>हात्रिशत राजयोगीका कथन |                                 | मत             | 4000       | 9444   | ٠٠ १५९    |
| चनालीस राजयोगीका क्यन                              | ****                            | 1460           | 1004       | ****   | *** 22    |
| त्रीच शीम                                          | ** ****                         | 7444           | 9494       | ****   | **** **** |
| सन्य तीन राजयोग                                    |                                 |                | ****       | ****   | ****      |
| चन राजयोगींपर जन्महुआ रा                           | अवंक्षीय प्रकार                 | 7-23           |            |        | 865       |
| राजयोगींपर जन्मा हुआ कव                            | गनशाय राजा<br>गया जेळा ऱ        | हाता है ए      | ्सा कयन    | 4400   | ···· 888  |
| मगगयोंका और श्वर धोरीक                             | तना होगा पर<br>स्राना क्षेत्रेक | भाग<br>१ कालकी | कथन        | ****   | ११५       |
| . un -us de 16 al flab                             | प्रभार श्रीनदर्भ                | નાન            |            | ****   | ११६       |

पृष्टांक.

| नामा                                    | तयोगाऽध     | यायः १२          | •         |         | - "          |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|--------------|
| दो, तीन, पार निकल्पोंसे उत्पन्न योग     | विश संख     | याका ज्ञान       | *****     | ****    | ११७          |
| साध्यके तीन व दरके दो योगींका           | कथन         | ****             | ****      | ****    | ११८          |
| सन्य सापायाने साश्रयकेतीन वद्           |             | गुका कथ <b>्</b> | र नहीं कि | या उसका | कारण "       |
| गरादि नामसे पांचीं लाकृति योगींव        | ा कथन       | ****             | ****      | ****    | **** 33      |
| वजादिनामक चार योग                       | ****        | ****             |           | ****    | ११९          |
| वजादि योग पूर्व शास्त्रके अनुसार कि     | ये हैं सो   | कथन              | 4000      | ****    | **** 22      |
|                                         | ****        | ****             |           | 4160    | **** >>      |
| नी-रूट आदि पोप योग                      | 1405        | ****             | ****      | ****    | १ <b>१</b> ० |
| सप्डद्र नीर एक दो योगीका कपन            | ****        | 1949             |           | ****    | **** >>      |
| संग्या सादि सात योगीका कथन              | ****        | ****             | ****      | 4144    | १२१          |
| साश्रय थोग तीन, दल योग होसे उ           | त्पन्न योग  | ांका फल          |           | 8004    | **** 75      |
| इसरे योगमें आश्रय योग हो तो आर          |             |                  | C[        | ****    | ११२          |
| गदादि योगोंमें उत्पन्न होनेवालीका र     |             | ****             |           | ****    | **** 37      |
| बजाद योगीम उत्तव होनेवाधीका स           | वरूप        | ****             | ****      | ****    | **** >>      |
| युपादि चार योगीने उत्पन्न होनेवाली      |             | ****             |           | 4444    | १२३          |
| नी-सुटादि योगीं में उत्पन्न होनेवालींव  |             |                  | ****      | 4144    | **** 11      |
| सद्देवन्द्रादि योगीन उत्पन्न होनेवाल    |             |                  |           | ****    | १२४          |
| दामिनी सादि योगें।मं उत्पन्न होनेना     | लेंका स्वर  | <b>E</b> 9       | ****      | ****    | **** 22      |
| युग और गोड़ योगींन उत्पन्न होनेवार      | शेंका स्वरू | द्भ तथा स        | व नाभस    | योग औ   | ξ            |
| सब द्शानाका फळप्रद्शीन                  | 4000        | ****             | ****      | ****    | **** 23      |
| चन्द्रः                                 | बोगाऽध्या   | यः १३.           |           |         |              |
| सूर्यसे चन्द्रमा बद्ध आदि स्थानमें स्थि | रत होतेही   | जन्मेंहुवेक      | त स्वरूप  | ****    | १२७          |
| फलकारक अधियोग नामक योग                  | ***         | ****             | ****      | 996a    | १२८          |
| सुनका आदि चार योग 🕝 🗥                   | 4400        | ****             | ****      | ****    | १२९          |
| सुनका, अनका, हुरुपरा योगोका प्रव        | FR          | ****             |           | PP01    | **** 27      |
| सुनफा अनफा योगोंमें जन्मेहुएका स        |             | *****            | ****      | 8900    | <b></b> ₹₹₹  |
| दुरुपरा व केमहम योगोंमें जन्मेहुवेक     | स्वरूप      | ****             | ****      | ****    | १३૪          |
| राज्यकारो विकोग प्रस                    |             |                  |           |         |              |

| विषय                                       |                                        |                  |             | वृष्टाक           |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|----------|
|                                            | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | *******          | हो. तम      |                   | _        |
| नन्मेहुए प्ररूपको श्रनेश्वर योगकर्ता हो।   |                                        |                  | 613 4/1     | <b>ર</b> ે        | 34       |
| पुरुषका स्वरूप                             | ····                                   |                  | rep         | ,400 77           | •        |
| जिसके छप्रसे वा चन्द्रसे उपचय स्यान        |                                        | <b>उत्त</b> य। ५ | ngo         | ,*** 17           |          |
| दिमहर्योग                                  | ।ऽध्यायः १४.                           |                  |             |                   |          |
| जन्मकारूमें चन्द्र आदि प्रहोसे युक्त सूर्य | होनेसे उसका फ                          | ल                | ****        | ٠.،               | ३६       |
| मंगळ आदि ग्रहाँके साथ रहनेसे उसका          |                                        | ****             | ****        | **** 3            |          |
| मगंछ बुवादि प्रहोंके साय चन्द्र रहनेसे     | उस पुरुपको होने                        | वाला फर          | 5           | ٠ ۶               | યુંહ     |
| चुघ गुरु आदि अहाँसे युक्त होनेसे जन्मेह    | ए पुरुषका स्वरू                        | 9                | ****        | **** 3            |          |
| शुक्र शनिके साथ रहनेमें और तीन अहं         |                                        |                  | होनेका      | **** 2            | 136      |
| <b>মূল্</b> ডয                             | ऽध्यायः १५.                            |                  |             |                   |          |
| चार अथवा पांच ब्रहोंसे अधिक ब्रह इक        | े<br>दे होनेपर प्रवज्य                 | योग हो           | ता है उसक   | া দক <sup>1</sup> | 136      |
| सस्तगत भीर अन्यत्रहोंसे युद्धमें जीतेहु    | ए सम्य ग्रहांसे दे                     | सेहए ग्रह        | ासे जो      |                   |          |
| अव्रन्याभद्ग थोग होता है उसका फ            | ळ और अपवाद                             | 4164             | 1486 - 1 41 | ***               | 258      |
| चार ग्रह इकट्टे न होनेपर भी प्रव्रज्या व   |                                        |                  | 444         | ****              | ₹80      |
| किन योगोंसे मनुष्य शासकार, राजा व          | शेर दीक्षित होता                       | है उन दे         | ना योगीक    | া দক              | 25       |
|                                            | फिलाच्यायः १६                          |                  |             |                   |          |
| अश्विनी स्रोर मरणी नक्षत्रमें जन्मनेवा     | छे परुपका स्वरू                        | F                | ****        |                   | १४१      |
| कृतिका और रोहिणी नक्षत्रमे जन्मेहुए        |                                        | 6769             | 4644        | ***               | 22       |
| मृगशिरा और मार्दामें उत्पन्न होनेवाहे      |                                        | **               | **          | 1911              | 19       |
| पुनर्षेष्ठ नक्षत्रमें जनमे हुएका स्वरूप    |                                        | d***             | ***         | 4864              | 23       |
| पुष्प और आश्वेषा नक्षत्रीका फल             | 2004                                   | ***              |             |                   | ૧૯૨      |
| मधा और पूर्वीफाल्युनीका फल                 | 040/                                   | ****             |             | ****              |          |
| वित्रा सीर स्थाती नक्षत्रोंका फल           | 0000                                   | 4104             | ****        | ****              |          |
| विशाला और अनुराधा नक्षत्रोंका फर           | š                                      | 2444             | 4844        |                   | ,<br>१8≸ |
| ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रका फल               | open                                   |                  | 2000        | 4904              |          |
| पूर्वीपादा और उत्तराषादा नक्षत्रीका        | দন্ত                                   | 216              | 414         | ****              |          |
| अवण और धनिष्ठा नक्षत्रींका फळ              | ***                                    | 1400             |             | ***               |          |
| शतभिषा और पूर्वीभाद्रपदा नक्षत्रीक         | ामल                                    | ****             | 4401        |                   | "<br>१४३ |

--- 133

| (4.146-346-1246-1                                                                                        |      | ( ,,,      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| . विषयः ।                                                                                                |      | पृष्ठांक.  |
| उत्तरामाद्रपदा और रेवती नक्षत्रीम जन्मनेवाले पुरुषका स्वरूप                                              | **** | १४४        |
| चन्द्रराशिशीलाध्यायः १७.                                                                                 |      |            |
| भेष राशिमें स्थित चन्द्रमा होनेपर जन्मवाछे पुरुषका स्वरूप                                                | ***  | १८८        |
| दृषराशिधित चन्द्रमार्ने जन्मवाछेका स्वरूप ••••                                                           | 1994 | १४५.       |
| भियुनके चन्द्रमामें सरपन्न होनेवालेका स्वकृत                                                             | bdea | **** 33    |
| कर्क राशिके चन्द्रमामें उत्पन्न होनेवालेका स्वरूप                                                        | 1000 | १४६.       |
| र्सिह राशिके चन्द्रमामें जन्मवाले पुरुषका स्वरूप                                                         | **** | "          |
| कन्या राशिके चन्द्रमें उत्पन्न हुए पुरुषका स्वरूप                                                        | **** | **** 22    |
| तुष्टागत चन्द्रमामें जन्मवालेका स्वरूप                                                                   | **** | १೪७        |
| बृक्षिकके चन्द्रमार्मे, जन्मवाले पुरुषका स्वरूप                                                          | 4004 | 27         |
| घनुःस्य चन्द्रमार्ने जन्मवाले पुरुषका स्वरूप                                                             | **** | ૧૪૯        |
| मकरस्य चन्द्रमार्मे[जन्मवाले पुरुषका स्वरूप                                                              | 4104 | 23         |
| <b>धुंभ राशिके चन्द्रमामें जन्मवालेका स्वरूप</b>                                                         | * ** | 2041 27    |
| मीन राशिके चन्द्रमामें अत्पन्न पुरुषका स्वरूप                                                            | 4444 | १४९        |
| <b>उपरोक्त</b> स्वद्भपाँका अपवाद                                                                         | 4000 | *** 33     |
| राशिशीलऽघ्यायः १८.                                                                                       |      |            |
|                                                                                                          |      | 96.        |
| मेष और वृष राशिके सूर्यमें उत्पन्नहुए पुरुषका स्वरूप<br>मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या शिशिके सूर्यका फळ     | **** | १५०        |
| ामधुन, कक, तिह और कन्या साराक सूर्यका फेल                                                                | **** |            |
| तुला, बृश्चिक, धन, और मकरके सूर्यमें जन्मवालेका स्वरूप<br>कुंम और भीन राज्ञिके सूर्यमें उत्पन्नका स्वरूप | 3444 | १५१<br>»   |
| कुम आर मान साहाक सूथम उत्पन्नका स्वरूप<br>मेष, वृश्यिक, वृषम और तुला राशिगत मगलका फल                     | **** | *** 19     |
| मिश्चन कन्या और कर्क राशिगत मंगलका फल                                                                    | 4100 | १५२<br>१५२ |
| सिंह, धनु, मीन, कुंम और मकर राशियत भंगलका फल                                                             | **** | १५३        |
| भेष, वृश्विक, तुला स्रोत वृष राशिगत वृत्रका फल                                                           | **** | ///        |
| मिधुन और कन्था राशिगत बुधका फळ                                                                           | **** | 27         |
| सिह, कन्या राशिगत व्यका परू                                                                              |      | १६५        |
| मकर, कुंम, धन, मीन राशिस्थित बुबका फल                                                                    | ***  | 33         |
| मेष, दृश्चिक, वृष, तुला, भिश्चन और दन्या राशिस्थित गुरुका फल                                             |      | 27         |
| कर्क, सिंह, घन, मीन कुंम और मकर राशिस्थित गुरुका फल                                                      | **** | १५६        |
| भेष, दृश्चिक, वृष और तुला राशिस्थित गुजका फल                                                             | **** | n          |
|                                                                                                          |      |            |

| विषय.                                                          |                                         | पृष्ठांक-          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| मिशुन, कन्या, मकर और कुम राशिस्थित फळ ्रै                      | ****                                    | १५५                |
| कर्क, सिह, धनगत शुक्रका फल                                     | ****                                    | १५६                |
| मेप, इक्षिक, मिथुन, कन्या गत शनिका फल                          |                                         | **** 27            |
| चुप, तुला, कर्क और सिंह राशिस्यित शनिका फल                     | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १५७                |
| धन, भीन, मकर और कुंम राशिस्यित शनिका फल                        | ****                                    | 37                 |
| मेपादि लग्नोंम चन्द्राञ्चान्त करके सतिरिक्त राशिके उक्त स्वरू  | पींका यहींके                            |                    |
| बहायहभे अनुसार कथन                                             | 0004                                    | १५८                |
|                                                                |                                         |                    |
| <b>इष्टिफला</b> ऽघ्यायः १९.                                    |                                         |                    |
| मगल भादि गहीं करके भेप इषभ मिशुन कर्क राशिपर स्थित             | हुआ चन्द्र दे                           | ला                 |
| जाय तो उसका फळ                                                 | ****                                    | १96                |
| चुथ आदि ग्रह सिह् कन्या तुला चुश्चिक राजिपर स्थित हुए चन       | इको देखें तो                            |                    |
| उसका फरू                                                       | 4464                                    | १५९                |
| चुप आदि ग्रह धन मकर कुम मीन राशिपर स्थित हुए चन्द्रके          | ो देखें तो उस                           | का फल भ            |
| होरा और ट्रेप्काणमें स्थित हुए चन्द्रपर अन्य ग्रहोंके दृष्टिका | দত                                      | , १६०              |
| भेप इश्विक दूपम वा तुछाके नवाशमे स्थित हुए चन्द्रके ऊपर        | सर्यादि ग्रहों                          | की                 |
| दृष्टिका फुछ                                                   | *****                                   | **** 27            |
| भिश्न कत्या कर्कके नवाशमे स्थित हुए चन्द्रप्र सुर्यादि प्र     |                                         | फळ १६१             |
| सिंह धन भीनके नवाशमें स्थित चन्द्रपर सूर्यादि प्रहेकी          | दृष्टिका फळ                             | १६२                |
| मदेर तथा कुंभके नवोशोभ स्थित हुए चन्हवर अर्थाहि यहोर्क         | ो हथिका फल                              |                    |
| नन शकमें द्विध फलके ग्रमाशम इसणीका सविस्तर क्यन                | 4444                                    | <b>१</b> ६३        |
|                                                                |                                         |                    |
| माबाऽध्यायः २०.                                                |                                         |                    |
| रुप्रस्थित तथा रुप्रसे ट्सरे स्थानमे स्थित सूर्यका फरू         | ****                                    | १६३                |
| रुप्रसं तीसरं चीवे पांचैंव छठे स्थानीन स्थित सर्वका फल         | ****                                    | 9Es                |
| र प्रप्ते सातंत्र माठ्य नवर्त दश्वे ग्यारहवे बारहवे स्थानम सि  | यत सर्घका फर                            | 5 55               |
| उपने इसरे तीसरे चीवे पाचवे छठे स्थानमें स्थित चड्के शुर        | सडाम फळ                                 | **** 77            |
| उपसे सात्र आठवें नववें दश्वें ग्याग्हवे बारहवें स्थानमें हिय   | गळा। गण<br>व सद्यके रूप                 | 12774 11279 50     |
| टमसे इसरे तीसरे चीये पांचन सादि स्थानीम स्थित हुए म            | ाम चला<br>स्थापन                        | ।शिस <i>मळ (दे</i> |
| उपके शुमाञ्चम फल                                               | ाण तथा                                  |                    |

# विषयाऽनुकर्गीणका ।

| विषय.                                              |                                        |                      |                           |                        | पृष्ठाक.      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| ज्यादि स्थानोंमें स्थित बृहस्पतिके                 | शुभाग्रम फ                             | <b></b>              | ****                      | ***                    | १६६           |
| छ्यादि स्थानोमें रियत शुक्रके शुभ                  | ाशुभ फल                                | ****                 | ****                      | ,****                  | **** 37       |
| हमादि स्थानामें स्थित शनीके ग्रुम                  | गशुभ फल                                | ****                 | 2903                      | ****                   | ٠٠٠٠ १६७      |
| लग्न धन सहजादि भात्रीमें स्थित ज                   | नो सबग्रह है                           | उनके विशे            | ष शुभाशु                  | । फड़का                | कथन "         |
| ग्रह कुंडछीमें शुभाशुभ फलका वा                     | र्णन                                   | ****                 |                           | ****                   | १६८           |
|                                                    | श्रवयोग,ऽस्र                           | ग्रयः २१.            |                           |                        |               |
|                                                    |                                        |                      |                           | होंका फ                | 789 76        |
| जन्म समयमें एकसे सात पर्यन्त र                     | वगृहास्यत व                            | । १९२ स्थ<br>        | ाग १९५५। २<br>- सन्दियो स | स्थित्या उत्<br>स्थापा | A sees (4 )   |
| मित्रसे हुए व उज्जस्यान स्थित एव                   | हमा अहकः                               | तथा एकक              | शक्त ग                    | 14 0419                | **** 27       |
| स्रीर शत्रु स्थानमें स्थित अहीं                    | का फर्च                                | ****                 | 1000                      | ****                   | <b>१</b> ७०   |
| कुंम लग्नपर जन्मे हुएका अशुम                       | 460 ····                               | ****                 | ****                      | ****                   | 33            |
| होरामें स्थित ग्रहींका फल                          | ****                                   | ****                 | ****                      | ****                   |               |
| द्रेष्काणमें रहनेसे चंद्रमाका फल                   | ****                                   | 1099                 | 4889                      | ****                   | ۶ <i>۵۶</i>   |
| मेगाट नवांत्रमें जन्मे हएका स                      | 1 <u>5.4</u>                           | +064                 | ****                      | 1461                   | १७२           |
| The second second                                  | लेव और श                               | नेखरका फ             | ₹                         | 4464                   | **** 33       |
| Prophatic Const.                                   | गर और बध                               | होते जन्म            | ଞ୍ <b>ଦ୍ୟା</b> ଡ୍ୟ        | हा फल क                | थन "          |
| स्वस्थान और विशाशन स्थित                           | जीव आदि ि                              | ัส <b>ร</b> าเราษ์ โ | रेयत चन्द्र               | भीर सूर्य              |               |
| होते जन्मे हुए वालकका स्व                          | मुन्द्र चान्तु ।<br>स्टिपे कार्य       | ****                 | 4009                      | +004                   | <i>ڊو</i> ن   |
| Ell and 36 diagram                                 | प्रकीर्णकाऽ                            | ह्यार्थः २१          | ٠,                        |                        |               |
|                                                    |                                        |                      | 4004                      |                        | ,,,, 17       |
| प्रकीर्णमें प्रहेंकी परस्पर कारव                   |                                        | 44 ****              |                           | 4000                   | १७४           |
| <b>उस</b> का उदाहरण ···                            |                                        |                      | 4000                      |                        | १७५           |
| पुनः इस्रश कारक सजा                                | ** ***                                 | ****                 |                           | ****                   | 17            |
|                                                    |                                        | ****                 | 1000<br>3                 |                        |               |
| कारक सजा कहनेका कारण.<br>जिस योगपर जन्मा हुवा तारु | व्यम सुखी है                           | तिहिं वह व           | याग तथा व                 | istram.                | **** >7       |
| उसका फल्पाक                                        | 4000                                   | 0300                 | +644                      |                        | ૧૭ .          |
|                                                    | ***                                    | *9**                 | ****                      | ****                   | 1411 (0       |
| अष्टिवंगवा माध्यमा मार्क                           |                                        | वायः २३              | ٠                         |                        |               |
|                                                    |                                        |                      | 1040                      | ****                   | <i>१७</i> ६   |
| श्री-पुत्रसे हीनका ज्ञान                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      |                           | ****                   | , <b>१</b> ७७ |
| स्रीता रहतेही स्त्री मस्ती है इ                    | समें तीन योग                           | ।।का कथन             |                           |                        |               |

| विषय.                                                                     |                        |                |              |           | पृष्टीक  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| स्तीका और अपना एकाक्ष योग और ह                                            | शेका अग                | हीन योग        | [            |           | १७১      |
| स्त्रीका वध्या होना और खी पुत्र सादि                                      |                        |                | 4494         | ****      | "        |
| परस्त्री गमन योग, स्त्रीजारिणी होनेका                                     | योग                    | ****           | ****         |           | የ७८      |
| दूसरे अनिष्ट योग                                                          | 1000                   | ****           | -            | ****      | १७९      |
| ন্ধনিয়                                                                   | काऽध्याः               | 4: <b>?</b> v. |              |           |          |
| छप्र और चद्रमा सम राशिके होनेसे खी                                        |                        |                |              | ****      | १८४      |
| छन्न वा चद्रमा भगरूकी राशिभ हों तो                                        | जन्मी हु               | हें स्त्रीका   | रवस्य प      | ****      | 129      |
| ब्रुय और शुक्र इनेंभेसे कोई छग्नभे वा                                     | <b>न्द्रमासे</b>       | युक्त हो ।     | तथा मीम      | आदिके     |          |
| त्रिशाशमें उत्पन्न होनेवालीका स्वयः                                       |                        |                | ****         | ****      | **** 37  |
| छप्रमे वा चंद्रमें भीम आदिके त्रिशाश                                      | i ভংণঙ্গী <del>ৰ</del> | ा सहर          | ***          | ****      | १८६      |
| छपर कहे हुए योगोंने जन्मा हो उसना                                         | अय                     | •              |              | 1000      | 17       |
| जिन योगीपर जन्मी हुई स्त्री परम व्यान                                     | चारिणी व               | वा बहुतः       | मद्नवाधा     | वाछी      |          |
| होती है वह दो योग                                                         | 40                     | •              | • ••         | • ••      | १८७      |
| " अस्तमये पतिश्व ' ऐसा जो कहा है                                          | उसका :                 | ज्ञान          | * **         | * **      | **** 33  |
| सप्तम स्थानमे चद्रमाके फल, दुर्शनका व                                     | मगान हो                | नेसे जर्म      | हिंई स्त्री  | तसी होगी  | İ        |
| उसका विज्ञान                                                              |                        | 1904           | 1106         | ****      | عه؛      |
| निन योगोंने जन्मीहुई श्री माताके सार                                      | य व्याभिच              | गरिणी हो       | ती है इस     | गादि तीन  |          |
| यागाका कथनः                                                               |                        |                |              |           |          |
| जिस खीका सप्तम स्थान जून्य है और :                                        | शनि मगर                | रु शुक्रके     | क्षेत्रमे गा | तदृश्मे   |          |
| जान्सा ह्रह्मा भारत                                                       |                        |                |              |           | 11       |
| चंद्र राशि या चन्द्रमाका नवाश सप्तम ह                                     | ी, तथा र               | भीवसाद्या      | वा आदि       | त्यराशिंभ |          |
| राजरा प्रकाश साम हानपर फळ                                                 |                        |                |              |           |          |
| चंद्र ग्रुक बुध इनमेंसे दो या तीन जिसके<br>पहिले कहा कि समझ पान गर कर     | <b>उग्नगत</b>          | हो उसक         | ा स्वरूप     | ****      | *** 2)   |
| पहिंछे कहा कि उनका पति मर जाय ऐ<br>जिन योगोपर उत्पन्न हुई खी ब्रह्मनादिनी | O Division             | -              |              |           | ۰۰۰۰ ۶۹۵ |
| जिस योगपर सत्त्रज्ञ हर्द की प्रजा करें                                    | होता ह                 | वह दो य        |              |           |          |
| जिस योगपर उत्पन्न हुई स्त्री प्रताजिनी(                                   | सन्यासन                | । )होती        | है उस य      | गिका विः  | हान "    |
| नयाणव                                                                     | ग्रह्माय:              | ₹6.            |              |           |          |
| श्रष्टम स्थान, ग्रहसे दृष्ट, वियुक्त स्थयवा                               | युक्त होके             | मारता न        | है उसका      | ज्ञान     | ****     |
|                                                                           |                        |                |              | *** *     | .466 //( |

| विषय.                   |        |       |        |                 |                     |             |           |           | पृष्ठांक.   |
|-------------------------|--------|-------|--------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| जिन योगों में           | -      |       | m= 21  | जिमा <i>र</i> ी | ने गरा जे           | 관을          | n)n       |           | १९३         |
|                         |        |       |        |                 |                     |             |           | ****      | 27          |
| दूसरे मृत्युये          | ग      |       | **     |                 | <i>A A</i>          | ****        |           |           |             |
| जिसके जन्म              | कारू   | म पूर | शक्त य | ाग नहा          | ्ह आर् ३            | ष्ट्रम स्था | नम काइ    |           |             |
|                         |        |       |        |                 | से मृत्युषो         |             |           | ****      | १९५         |
| निस भूमि (              | •      |       |        |                 |                     |             | ***       | ****      | १९ <b>६</b> |
| मृतक के श्र             |        |       |        |                 | ****                |             | ****      | ****      | **** 23     |
| नन्माहुवा स             |        |       |        |                 |                     | विज्ञान     | ****      | ****      | १९७         |
| मृतकको क                | ौनसी   | गति   | होगी   | उसका            | श्चान               | ****        | ****      | ****      | **** 32     |
|                         |        |       |        | নম্বন           | तकाऽच्या            | यः २६       | •         |           |             |
| <b>अस्रातिका</b> ळ      | काइ    | ान.   | ٠,     | ***             | ****                | ****        | ****      | ****      | १९८         |
| प्रसूतिकाङ<br>वर्ष और इ | म्तका  | जान   |        | ****            | ****                | ****        | ****      | ****      | **** ))     |
| यहाँके ज्ञान            | परसे   | अय    | न विपर | ति होने         | में जन्मका          | लका ऋतु     | और मही    | नेका परिइ | गन २००      |
| चांद्रमानर्क            |        |       |        |                 |                     | ****        | ****      | ****      | **** 22     |
| अर्थातरसे               |        |       |        |                 | ****                |             | ****      | ****      | **** 77     |
| <b>मकारा</b> न्तर       |        |       |        |                 | ****                | 4080        | ****      | ****      | २०१         |
|                         |        |       |        |                 | लग्नका ज्ञा         | नोपाय       | ****      | ****      | २०२         |
| प्रकारान्तर             |        |       |        |                 | ****                | ****        | ****      | ****      | **** }7     |
|                         |        |       |        |                 | गुण्य गुणव          | न गुणाका    | रका ज्ञान | ****      | २०४         |
| जन्मनक्ष                |        |       |        | 7:00            |                     | ****        | ****      | ****      | २०६         |
| जन्मवर्षा               |        |       |        | ****            |                     | ****        | ****      | ****      | २०६         |
|                         |        |       |        | कौनसा           | विषि कर             | ना उसका     | परिज्ञान  | ****      | 11          |
|                         | -      |       |        |                 | का विज्ञान          |             | ****      | 4944      | २०७         |
| <b>प्रकारांतर</b>       |        |       |        |                 |                     | ****        | 4000      | ****      | **** 37     |
| नष्टजातव                |        |       |        |                 | 9444                | ****        | ****      | ****      | २०८         |
| 16-114                  | 1, 1,, | - 141 | 6. 4   |                 | <u>स्त्रीणाट</u> हर | ***** Die   | 3         |           |             |
|                         |        |       |        | R               | ्<br>व्यापा १७६४    | गुवः ५५     | 70        |           |             |
| मेष देव                 | हाणव   | ा स्व | ह्रप   | 4000            |                     | ****        | ****      | ****      | २०१         |
| ष्ट्रष द्रेष्ट्र        | ाणक    | र स्व | ह्रप   | ****            | ****                | 4944        | ****      | ****      | २१०         |
| भियुन है                | ष्का   | (क)   | स्वरूप | ••              |                     | * ****      | ****      | ****      | **** 77     |
| कफ दे                   | प्काण  | स्वर  | द्रप   |                 | 2460                | ****        | ****      | ****      | २११         |
| ासह                     |        |       | 22     |                 | ****                |             | ****      | ****      | २१२         |
| वन्या                   | 27     | 22    | 27     |                 | ****                | ****        | ****      |           | २१ <b>३</b> |
| तला                     | 28     | 77    | 22     |                 | ****                | ****        | ****      | ****      | ··· 33      |

## मृहजातकाविषयाऽनुक्रमणिका ।

(१६)

| विष              | य.  |        |             |                     |                  |            |             | पृष्टांक. |
|------------------|-----|--------|-------------|---------------------|------------------|------------|-------------|-----------|
| नुश्चिक          | _   | ण स्व  | रूप         | ****                | ****             | ••••       | ****        | २१४       |
| घनु              | ))  | 77     | 77          | ****                | ****             | ****       | ****        | २१५       |
| मकर              | n   | 27     | 27          | ***                 | ****             | ****       | ****        | २१६       |
| <del>यु</del> ंभ | "   | 99     | 33          | ****                | ****             |            | ****        | २१७       |
| र्मान            | >>  | 22     | 77          | ****                | ****             | ****       | ****        | **** 33   |
|                  |     |        |             | <b>चपसंहारा</b> ऽहा | पायः २८          |            |             |           |
| सध्यार           | ॉका | संग्रह |             |                     |                  | 9951       |             | 986       |
|                  |     |        | १ अध्यायोंक | संश्रह              |                  | ***        | •           | २१९       |
| शेष अ            |     |        |             |                     |                  |            |             | ३२०       |
| श्रेप व          |     |        |             |                     |                  |            |             | **** >>   |
|                  |     |        |             | ल कृत्योंका पु      | नः करनेम         | साधझैंद    | ी प्रार्थना | રરફ       |
|                  |     |        |             | के पिता आदि         |                  |            | 4 -12-3 -14 | ,,, 11    |
| 34411            | 441 | QI'II  |             | जानिकविषया:         |                  |            | 11          |           |
|                  |     |        | स इंग्ल शुह | जानकाष्प्र          | <u> उक्तमाणय</u> | त्र समाप्त | · ·         |           |



# वृहण्जातकम् ।

# भाषाटीकासहितम्।

——:※∞※:○—

राशिभेदाध्यायः १,

शार्वुलिकीडितम् ।

म्न्तित्वे परिकल्पितः शशभ्वोवत्त्माँऽपुनर्जन्मनाः । मात्मेत्यात्मविग्नां ऋतुश्च यजतां भर्तामरुवातिनाम् ॥ लोकानांत्रलयोद्धगत्त्यितिविभुश्चानेकथा वः श्वता । वाचं नः स ददात्वनेकिकरणक्षेलोक्यदीयो रविः ॥ १ ॥

टिका- मंघकर्ता विद्यानिवृत्त्यर्थ प्रथम अपने इष्ट श्रासूर्य नारायणसे याविसद्ध्यर्थ प्रार्थना करता है। अनेक किरणों वाला तथा तीन लोकमें मकाश करनेवाला जैसा दीन क और श्रा जो कलक कसे वारण करनेवाला जो चन्द्रमा है उसकी मूर्ति पनट करनेवाला अर्थात् चन्द्रना जलमय विना कलहें के दर्रेग (आइना) के समान है उसको सूर्यनारायण अपनी किरणोंसे तेज देकर पूर्णकला बनाते हैं सूर्यका तेन कनमे लगने पर चन्द्रमा प्रकाशपान होता है। यहा [शारामुगः ] ऐना पाठ मी है तो शारामुद्ध जो महादेव जी है उनकी मूर्ति अर्थाद्ध श्रीमहादेव जीकी अप्टमूर्तिमें एक सूर्यमी हैं और अप्यनर्जन्मा जो ( स्रम्स ) स्रोक्तमको प्राप्त होनेने वाले हैं उन्हींका मार्ग है जो सक होनेक समय नितृ गेकमें जाने हैं वे चन्द्रनण्डल होकर और जो कैन्द्रन स्राक्त लें हैं वे सूर्यमण्डलको

भेरन करके जाते हैं और जो परमात्माको अपने हृदयमें नित्यस्थित जाननेवाले योगीश्वर हैं उनका चित्ताविष्ठाता और जो यह करनेवाले यजमान हैं उनका यज्ञहती देवना और प्रहोंका अतां (श्रेष्ठ ) क्योंकि सब देवना सूर्यको नित्य प्रणाम करने हैं एवं सम अह सुर्के दशसे उदयास्तादि गति पाते हैं और सप्त लोकका अह्मा विष्णु महेश्वर जयी पूर्ति और वेद जिसको अनेक प्रकार अर्थात् इन्द्र नित्र वरुग अग्नि मरुह यम वायु करके कहने हैं ऐसा जो सूर्यनारायण है सो सुझको वाक्सिद्ध देवे ॥ १॥

शार्दूछविकीडितम् ।

्भूयोभिः पटुबुद्धिभिः पटुिषयां होराफळज्ञप्तये । ज्ञन्दन्यायसमिन्वतेषु बहुज्ञः ज्ञास्त्रेषु हष्टेष्वि ॥ होरातन्त्रमहार्णवप्रतरणे भग्नोद्यमानामहं। स्वरुवं कृत्तिवित्रंत्रयंबहुळं ज्ञास्त्रपुर्वं प्रारभे ॥ २ ॥

टीका-चतुर बुद्धिशांठे आचा तैने चतुरों के होरा फल जानने के निमित्त शब्द शाख न्याय मीमांताओं की खिक अने क नार देश विचारके अने क ज्योतिष मंय बनाये परन्तु ती ती होरा शाखकरी समुद्र के पार पहुँचनेमें निरुद्यम होमये क्योंकि और अन्यों का बहुत विस्तार है जिन के पढ़नेमें कलियुगकी थोडीसी आयु व्यतीत हो जाती है तो उसका फलेंद्य कव होना है द्रव कारण में नरा गिहिर नामा आचार्य ज्योतिशाखकरी नाव बनाता हूं इसने विचित्र छन्दें वाले छोक थोडे हैं और अर्थ बहुत हैं ॥ २॥

इंद्रवञ्जा ।

होरत्यहोरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णछोपात् । कर्माजितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पिकं समभिन्यनिकः॥ ३॥ टीका-अहोरात्रका विकल्प होरा कहतेहैं अकार पूर्वाक्षर और त्र अंत्यका अक्षर इन दोनों के छोप करनेसे बाकी बीचमें [होरा] ये दो अक्षर रह
जाते हैं अहोरात्रसे होरापद िन्छ करने का प्रयोजन यह है कि सारे ज्योतिष
शास्त्रमें शुनाशुन्नकळ छमसे जाने जाते हैं वह छम समयके नशसे और समय दिन
रात्रि मात्र है यह मेपादि राशि बारह पूरी हो जानेपर दिन रात्रि होती है
अतएन अहोरात्रसे होरा नाम हुआ । जीवने जो कुछ शुनाशुन्न कर्म
पूर्व जन्ममें किया उसका फळ उसी प्रकार इस जन्ममें मिळेगा
परंतु वह पहिले जाना नहीं जाता इस कारण उस फलके पहिले जान
छेने के निमित्त यहां बहिबचार किया जाता है। शुनाशुन्न फलभी दो प्रकारका
है एक तो हह कर्म करनेसे दूसरा अहढ कर्म हो। हढ कर्नी गार्जिंग तो दशाफल
है दशाका शुन्न फछ जानके यात्रादि शुन्न कर्म करे अशुन्न जानके न
करे जो अहड कर्मोपार्जिंग है वह अष्टकवर्ग गोचर में फड बतलाता है
अशुन्न जानकर उसकी शान्ति आदि करें। ३॥

ज्ञादूछिविकीडितम् ।

४-नाण = १ तर्

कालाङ्गानि नराङ्गमाननपुरी हत्कोडनासो भृतो । विस्तर्वेञ्जनमुरुजारुपुराले जंवे ततोंऽभिद्रयम् ॥ मेषाश्विप्रथमा नन्धं चरणाश्वकत्त्रियता राज्ञयो राज्ञिक्षेत्रग्रहर्भमानि भवनं चैकार्यसंत्रत्ययाः ॥ २ ॥

टीका-अधिनी नक्षत्रसे लेकर ९ चरण पर्यन्त मेपराधि होती है, एवं नी २ नक्षत्र चरणोंकी एक २ राशि जानो ये बारह राशि चक्रके समान फिरती हैं इनकों राशिचक कहते हैं। राशि, क्षेत्र, गृह, क्षत्र, म और सबन ये सभी इन्होंके नाम हैं। कालचक्रभी राशिचक्रको कहते हैं उनकी चंत्रा शरीरमें इस कमसे है कि मेप शिर, बुप खल, मिश्रुन स्तनमध्य, कर्क हृदय, सिंह उदर, कन्या कटि, गुला नाभीसे नीचे, वृष्टिक लिङ्ग, धन ऊर, मकर जंवा, कुम्म घुटना, मीन पैर, कालचक्र हे राशिविनागका प्रयोगन यह है कि जन्म वा पश्च वा गोचरमें जो रासि पापाकान्त हो उस राशिवाल अङ्गर्मे तिल, लाखन, वा चोटसे किसी पकारका चिह्न होगा और जो राशि शुभ-अक हो तो वह अङ्ग पुष्ट होगा यह विचार सर्वत्र स्मम्ण चाहिये॥ ४॥

वसंतितिलका ।
मत्स्यो घटी नृमिश्चनं सगदं सवीणं ।
चापी नरोऽश्वनघनो मकरो मृगास्यः ॥
तौली ससस्यदहना प्रवगा च कन्या।
शोषाः स्वनामसह्शाः खचराश्च सर्वे ॥ ५ ॥

टीका-राशियों के स्वस्पका वणन । मीन राशि दो मछित्यां हैं एककें सुसमें दूसरीका पूंछ स्पकर गोछ बनी हुई हैं, कुमा रिक्त घट (कलश) कांचे पर घरा हुआ पुरुप, मिथुन स्त्री पुरुपका जोडा, स्त्रीके हाथ पर बीणा और पुरुपके गदा, घन घड़प हाथमें किटते ऊपर महुष्य नीचे घोडा, मकर शरीर नाक्का सुस्त मुगका, तुला महुष्य तुला (तस्त्री) हाथमें लिये हुये, कन्या नावके ऊपर बेठी हुई साथमें अधि और तूला, और राशि नामतुल्य रूप जैसे बूप बेठ रूप, कके केकहा, सिंह शेर, चुश्चिक निच्छू हनको स्पष्ट सपते दोहोंमें दशीताहं ॥ ५ ॥

#### दोहा।

महा स्रत रक तह, बनवाधी है मेर्प। रतन खान तरकर पती, कहत महीघर वेष ॥ १ ॥ गौर वर्ण है कण्ड सुख, हुन्दर बैल समान । पर्वत बोक्डल क्षेत्रपति, यों दृप राशी जान ॥ २ ॥ बीण गरा धारे सहा, गावत नरमादीन । अर्द्धाङ्गी कींडा करे, राशी मिथन न दीन ॥ २ ॥ कर्कट कीटक वारिचर, उपवन सर्रात निवास । पुष्ट हृदय नाणी मधुर, सुग्पुर नारि विलास ॥ ४ ॥ वेन पर्वत रात्री बली, सर्वीत्तम यह रास । हृस्ति दल्ल दिक्कम करन, सिंह स्वक्ष्य विलास ॥ ५ ॥ दिगक हृस्त लुमारिका, सकल कला परवीन । नीकामें धीरज सहित, लेखत चित्र विशेत ॥ ६ ॥ वणज करत मालुष तन्न, तखड़ी तोले हाट । श्वेत तस्त्र माला धरी, तुला दिखावत बाट ॥ ७ ॥ वृष्ट्रिक बिच्छू है सबल, एम हलाहल सार । बाँबी रंघर लिप रहे, करे अजान मार ॥ ८ ॥ किट कपर मालुष तन्न, नीचे घोडा ऐने । तीर पलुष करमें लम्ने, मीठे बोले बेन ॥ ९ ॥ ममसुल नाक्न और तन्न, वनवासी दिन रैन । शुक्र वसन सूषण बरण, जल विन नित नहिं चेन ॥ १० ॥ खाली घट कांवे धरे, तम नीर आधार । जुआँ वेश्या मदासों, झूडा वारंवार ॥ १० ॥ मच्छी जोडा पूंछ सुल, धारत हैं विपरीत । जलवासी घनीं धनी, मीन राशि यह रीत ॥ १२ ॥ यह राशियों के का स्थान, खोये गये इञ्चके बतलाने प्रभृतिमें काम आते हैं ॥ ० ॥

भंगल राष्ट्र हुन् त्रोटकस् । क्षितिजसित्ज्ञ्चनन्द्रराविसोम्यसितावनिजाः । स्ररगुरुनन्द्रसीरिग्रस्थः गृहांशकपाः ॥ अजनृगतौठिचन्द्रभवनादिनवांशिविचि- । भवनसमांशकाविपतयः स्वगृहात् क्रमशः॥ ६ ॥

टीका-राशीश, नवांग्रक, द्वादशांशकका वर्णन । मेन राशिका स्वामी क्षितिन (मङ्गल) बुनका स्वामी सित (शुक्र) मिश्रुनका इ (खुप) कर्कका चन्द्र, सिंहका रिन (सूर्य) कन्याका सौम्य (खुप) द्वला-का शुक्त, बुश्चिकका अवनिज (मङ्गल ) घनका सुरस्रक (बृहस्पित ) मकर का मन्द्र (शनि) कुम्मका सौरि (शनि) मीनका स्रह, (बृहस्पित )

राशि । में वहु मिं कि सिं कि तु वहु वि प प कुं मिं कि सिं। सिं कि सिं

नदांशक एक राशिके ९ भाग अर्थात ३ अंश २० कलाका होता है उनकी गणना ऐसी है कि मेष सिंह धनमें मेपसे, दृष कन्या मकर्षे मकरसे, मिथुन तुला कुम्समें तुलासे, कर्क दृष्टिक मीनमें कर्कसे, मेप सिंह धन इत्यादि तीन २ राशियोंकी त्रिकोण संज्ञा है, एक संज्ञामें जो राशि चर है उसीसे पहिले नवांशक गणना है जैसे पहिले लिला है चकती यह है।

|           | 3   |   |     |    |    |     |     |     |            |    |
|-----------|-----|---|-----|----|----|-----|-----|-----|------------|----|
| 311       | ४१९ | 2 | वि। | 90 | ३। | ગવ  | 9 8 | ।८। | 12         |    |
| mate of   |     |   |     |    |    |     |     |     |            |    |
| अश<br>कला |     | ş | Ę   | 90 | 73 | 3 6 | २०  | २३  | <i>5</i> € | 30 |
| कला       | 1 3 | 0 | 40  | 0  | 20 | 20  | 0   | 20  | 20         | 0  |

जैसे मेपके ३ अंश २० कलापर्यन्त मेप नशंशक, ३। २० से ६ अंश ४० कलापर्यन्त वृप नशंशक, १० अं० क० पर्यन्त मिथुन नशंशक और मिथुन राशिमें ३ अंश २० क० पर्यन्त तुत्रा नशंशक, ६। ४० पर्यन्त वृश्विक नशंशक इसी प्रकार सबका जानना। द्वादसांशक एक राशिके १२ भाग एक २ भागदो अंश ३० कलाका होताहै जिस राशिका द्वादशांश करना हो जीसे पिहले मिना जैसे मेपे २ अंश ३० क० पर्यन्त मेप द्वादशांश, ५ अंश ३० क० पर्यन्त वृप द्वादशांश, वृपमें २ अं० ३० क० पर्यन्त वृप द्वादशांश, ५। ३० से ५। ० पर्यन्त स्वादशांश, ५। ३० पर्यन्त सिथुन द्वादशांश, ५। ० पर्यन्त कर्क द्वादशांश इसी प्रकार समका द्वादशांश जानना॥ ६॥

#### पुष्पितात्रा ।

कुजराविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवनसमीरणकौर्ष्यज्ञकलेयाः । अगुजियुजितु मे विपर्ययस्थाः श्लशिभवनालिश्चर्यान्तम् ससन्धिः ७ टीका-निशांशकमें एक राशिके ३० अंशके भाग इस प्रकार होते हैं कि विषम राशि १ । ३ । ५ । ७ । ९ । १ १ में पहिले ५ अंश पर्यन्त मङ्गलका निशांश, ५० से १० अंश पर्यन्त शिका निशांश, १० से १० अंश पर्यन्त बृहस्पतिका, १० से २० अं० तक बुधका, २० से ३० अं० तक शुक्रका । और सप राशि २ । ४ । ६ । ८ । १० । १२ में ५ अंश पर्यन्त शुक्रका, ५ अं० से १२ अंश तक बुधका, २२ से २० तक बृहस्पतिका, २० से २५ तक शिनका, २५ से २० तक मङ्गल्य निशांश होता है अञ्चलि (विषमें) मं० श० वृ० बु० शु० ऐसा कम है। द्वालि (सप) में उलटा अर्थांत् शु० बु० वृ० मं० ऐसा कम निशांशकका है ॥

| मं ० | श०,  | Ű0 | बु० | शु० | 130 | बु० | गु॰ | शु० | मं॰ |
|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CR   | , cq | 6  | (V) | Q   | ٩   | v   | 6   | 4   | 4   |
| - 94 | 96   | 38 | २५  | 30  | 4   | 92  | २०  | २५  | 30  |

(शाशिषवन ) कर्क ('आल ) बुध्यिक (अप ) मीन इन राशियों के नक्षत्रों में मुक्तसन्ति कहते हैं । अर्थात् मीन मेपकी, कर्क सिंहनी, और बुध्यिक पतुपकी सन्ति है चक्कें पि भी इन्हीं का नाम है । राशिसन्ति लगसन्ति, नक्षत्रसन्ति ये तीनों प्रकार इन्हीं में आते हैं गुण्डान्तके भी यही स्थान हैं मेप मीनके संधिकी १ घडी, कर्क सिंहके सन्तिकी १ घडी लग्न गण्डान्त होती है. ऐसे-ही रेवती अध्विनोके सन्तिकी ३ घडी, आक्षेपा मवाके सन्तिकी १ घडी, ज्येषा मुक्तके सन्तिकी ३ घडी, आक्षेपा मवाके सन्तिकी १ घडी, ज्येषा मुक्तके सन्तिकी ३ घडी ये नक्षत्र गण्डान्त कहाने हैं । गण्डान्तका विचार और यन्थोंमें बहुत है पसंग वशसे यहां इतनाही लिला और समगंश, यहां यन्यकर्तने नहीं कहा परन्ति वह भी गिनना आवश्यक है

क्योंकि सप्तमांति दृष्य स्वादिका तथा नार्देका विचार होता है इस कारण मैंने यहाँ केवल चकही लिलदिया ॥ ७ ॥

|       | •          |
|-------|------------|
| क्रपस | (4) 3 T. T |
| त्ततक | श्चक्रम्-  |
|       |            |

|   |     |    | -   |    | 4  | بمسجعبه مج |    | manufacture distances |   |
|---|-----|----|-----|----|----|------------|----|-----------------------|---|
| 1 | 9   | 8  | ş   | 8  | વ  | ઘ્         | 9  | भाग ।                 | ŀ |
| 1 | S   | G  | 35  | 30 | 23 | 29         | 30 | अंश।                  | 1 |
|   | 3.3 | 38 | લ્વ | G  | २५ | ४२         | 0  | कला।                  | ŀ |
|   | υ   | 30 | ३५  | 38 | ४२ | ५ १        | 0  | विकला।                | Î |
|   | 38  | C  | ४२  | 38 | 40 | 98         | 0  | प्रतिविकला।           | ľ |

#### आया ।

क्षियताबुरिजिवुमकुलीरलेयपाथानज्ञककौप्यांच्याः । तौक्षिक आक्षोकेरो इद्रोगश्चांत्यभं चेत्थम् ॥ ८ ॥ टीका-रिश्वयोंके नाम ये हैं । किय मेप, ताबुरि वृष, जितुम भियुन, कुलीर करूँ, लेप सिंह, पायोन कन्या, जूक तुला, कीर्प्य वृश्विक, वौक्षिक भवन, आकोकेरो मकर, हदोन कुम्म, अन्त्यम मीन ॥ ८ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

द्रेष्काणहोरानत्रभागसंज्ञास्त्रिशांशकद्वादशसंज्ञिताश्च ।
क्षेत्रं च यद्यस्य स तस्य वर्गों होरेति छम भवनस्य चार्छम्॥९॥
टांका--हेक्जण होरा आगे कहे जांयमे, नतांश त्रिशांश द्वादशांश और
गृह कार छितेनवे ये सब छः वर्गे हैं इनमें जो राशि उसीका अंग भी
होवे तो उसे वर्गोचन कहते हैं अंश पद्दर्गमें सभीको कहते हैं; जैसे भेवमें
मेप नवांशादि, वृपमें वृप नवांशादि षड्वर्गमें जो राशि उसीके अंशकमें जो
अह होवे वह पड्वर्ग शुद्ध कहछाता है परन्तु सुर्थ चन्द्रमाना त्रिशांश नहीं है
और भीमादि प्रहांकी होरा नहीं है,अतएव पंचवर्ग होता है पड्वर्ग शुद्ध कभी

नहीं हो सका होरा उपको कहतेहैं और राशिके आपे भागकोधी होरा कहते हैं विस्तार इसका आगे खिला है ॥ ९ ॥

वसंतातिलका।

गोजाश्विकिकिमिथुनाः समृगा निशाख्याः । पृष्ठोदया विभिथुनाः कश्वितास्त एव ॥ शिषेद्या दिनवलाश्च भवन्ति शेषा । लग्न समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम् ॥ १०॥

टीका-- इष मेष धन कर्क मिथुन मकर इतनी राशियां रात्रियली हैं जीर पृष्ठोरयमी यहीं हैं परन्तु इनमें मिथुन पृष्ठोरय नहीं है जीर क्लिंह कन्या तुला वृष्ट्रिक कुंग ये दिवाबली हैं यही शीषोंदयत्ती हैं मिथुनभी शीषोंदय है और मीन दो मछली सुल पुछ मिलकर गोछाकार होनसे शीषोंदयत्ती है जो पाउसे उदय होते हैं वे पृष्ठोरय जो शिरने उदय होते हैं वे शीषोंदय मीन दोनों सुल पूंछसे उदय होता है ॥ १०॥

मन्दाक्तान्ता । हिन्दु हिन्दु व्यागद्विदेहाः । क्रूरः सौभ्यः पुरुषवनिते ते <u>चरागद्विदेहाः</u> । प्रागदिकाः कियवुष्तियुक्तियोः सित्रकोणाः ॥ मार्त्तण्डेद्वोर्<u>युजि</u> समभे चन्द्रभून्वोश्य होरे ।

द्रेष्काणाः स्युः स्वभवनसुतिर्विकीणाधिपानाम् ॥१११॥ टीका नेष क्रूर व प्रस्त, वृष स्री व सौन्य, पिथुन, क्रूर व प्रस्त, कर्क स्री व सौन्य, सिंह पु० क्रू०, कन्या स्री सौ०, तुला क्रू० पु०, वृष्टिक स्री सौ०, धन क्रू० पु०, मकर स्री सौ०, क्रंग पु० क्रू,० मीन स्री सौ० श्रीर मेष कर्क तुला मकर चर, वृष सिंह वृष्टिक क्रंग स्थिर, मिथुन कन्या प्रम मीन ये दिस्वमाव हैं। मेष सिंह धन पूर्व, वृष कन्या मकर दक्षिण, मिथुन तुला क्रंग पश्चिम, कर्क वृष्टिक मीन उत्तर दिशामें रहते हैं। होरा विषम राशिमें पूर्वार्ड १० अंश पर्यन्त सूर्यकी, १० से ३० तक चंद्रमाकी और सम राशिमें १० अंश तक चन्द्रमाकी उपरान्त ३० तक सूर्यकी होती है। बेब्काण एक राशिमें दश दश अंशके तीन होते हैं जो राशि है पहिले १० अंश पर्यन्त उसी राशिके स्वामीका देष्काण, १० अंशते २० पर्यन्त उस राशिसे पांचवीं राशिके स्वामीका, २० से ६० पर्यन्त उस राशिसे नशीं राशिके स्वामीका बेब्काण होता है जैसे में पके १० अंश पर्यन्त मेपके स्वामी मंगठका बेब्काण, १० अंशते २० अंश पर्यन्त मेपसे पंचम सिंहके स्वामी सूर्यका बेब्काण, २० अंशते २० अंश पर्यन्त मेपसे वसम धनके स्वामी बृहस्तिका बेब्काण होता है इसी प्रकार सन राशियों के बेब्काण जानने ॥ ११ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

केचित्त होरां प्रथमाम्भपस्य वाञ्छन्ति लाभाधिपतेद्वितीयाम् । देष्काणसंज्ञामपि वर्णयन्ति स्वद्वाद्शिकादशराशिपानाम् ॥ १२ ॥

टीका-कोई २ यनने अरादि आचार्य होराका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पूर्वार्चमें उनी राशिके स्वामीका और उत्तरार्चमें उसी राशिसे ग्यार-हवीं राशिके स्वामीका और देश्काण प्रथम १० अंश तक उसीके स्वामीका, दूसरे २० अंश प्रयन्त उसमें बारहीं राशिके स्वामीका, तृतीय ३० अंशलीं उमने ग्यारहीं राशिके स्वामीका प्रन्तु इस मतको सर्वे सम्मत न होनेसे नहीं मानते ॥ १२ ॥

## पुष्पिताया ।

अजन्यभम्बर्गाङ्गनाकुछीरा झपनिणजो च दिनाकरादितुंगाः । दर्जाज्ञिखिमनुयुक्तिर्थीद्रियांशेस्त्रिन्वकविंशितिभिश्चतेऽस्तनीचाः ॥ टीका–सूर्यका वच मेप १० अंशर्मे परम उच, चन्द्रमाका नृष ३ <sup>अंशर्म</sup>, मंगळ मकरके २८ अंशर्मे, एवं बुग कन्याके १५ अंश प्रस्

ा - ३ - शस्त <u>्र</u>

चृहस्पति कर्कके ५ अं० में, शुक्र मीनके २७ अं० में, शनि द्वलाके २० अं० में । ये यह इन साशियों में उच और इन अंशकों में परमोच होते हैं. वैसाही अपनी उच्च राशिसे सातवीं नीच और वहीं उचवाले अंशकों में परम नीच होते हैं ॥ १३ ॥

| I |     | ग्रह | सूर्प्य | चन्द्र  | म्ं ० | ब ॰   | बृ०  | शु॰   | श०   |
|---|-----|------|---------|---------|-------|-------|------|-------|------|
|   | उच  | साश  | मेष     | वृष     | मक्र  | कन्या | कर्क | मीन   | तुला |
|   |     | अंश  | 90      | 700     | २८    | 94    | 4    | 20    | २०   |
|   | नीच | गाश  | तुला    | वृश्विक | कर्क  | मीन   | मकर  | कन्या | मेष  |
|   |     | अंश  | 90      | 3       | २८    | 99    | Q    | २७    | २०   |

#### वसन्ततिलका ।

वर्गोत्तमाश्वरगृहादिषु पूर्वमध्य-। पर्यन्ततः शुभफला नवभागसंज्ञाः ॥ सिंहो वृषप्रथमषष्टह्याङ्कतौल्ठि-। कुम्भास्त्रिकोणभवनानि भवन्ति सर्यात् ॥ १४॥

टीका - जो राशि है उसमें उसीका नवांग वर्गीत्तम होता जैसे मेवमें मेष नवांशक, वृष्में वृष नवांश इत्यादि । यहां मेष कर्क दुछा मकरके प्रथम नवांश वर्गीत्तम वृष सिंह वृष्टिक कुंगोंने मध्यम अथीत पंचम नवांश वर्गीत्तम होते हैं वर्गीत्तम लग्नवगींनमांशमें यह शुग्त फल देता है और सूर्यका सिंह चन्द्रमाका वृष, मंगलका मेष, व्यका कन्या, वृहस्पतिका धन, शुक्का तुला, शिनका कुंग ये मूल तिकीण हैं स १४॥

वतंत्रतिलका।

होरादयस्ततुकुटुम्बसहोत्थर्वधु- । प्रत्रारिपत्निमरणानि शुभारपदायाः ॥ रिष्कारुयमित्युपचयान्यरिक्समंद्याम-। दुश्चित्र्यसंज्ञितग्रहाणि न नित्यमेके ॥ १५ ॥

टीका-लग्नादि भावोंके नाम तथ होरा, दूसरा छुटुम्ब, तिसरा ५ सहोत्य) सहन, चीथा बन्धु, पंचम प्रत्न, छठा रिप्त, सप्तम पत्नी, अष्टम अरण (मृत्यु), नवम शुन, दर्शम आस्पद, ग्यारहवां आय, बारहवां रिष्फ, सीर ६११०११११३। इन भावोंकी सज्ञा उपचय है कोई आचार्य पायप्रकादि विरुद्ध फल होनेसे इनकी उपचय संज्ञा ठीक नहीं बताते हैं परन्तु यहां आचार्यने बहुत मन्य सम्मत होनेसे इनकी उपचय संज्ञा स्थापन करी है ॥ १५॥

वसंततिलका । करपस्विकमग्रहपतिभाक्षतानि । चित्तोत्थरंत्रग्रह्मानभवव्ययानि ॥ लग्नाचतुर्थेनिधने चतुरस्रसंज्ञे । स्तृतं च सप्तमग्रहं दश्मं समाज्ञा ॥ १६ ॥

टीका-तन्वादि दादश भारोंके नाम और मकारके भी हैं कि पहिला भाव लगका नाम कला, दूसरेका ( स्व ) धन, तीसरे पराक्रम, चौथा गृह, पंचम (प्रतिमा ) पुत्र, छठा क्षत, सातवां (चिचोत्थ ) स्त्री, आठवां (रंभ्र ) छिद्र, नवम (राह) धर्म, दशम (मान ) राजा, ग्यारहवां (भव) लाम, बारहवां व्यय और लग्नते चौथे भाठवें स्थानका नाम चतुरस्र और सप्तम-का नाम यून और दशम स्थानका नाम स्त और आज्ञा है ॥ १६ ॥

तोटकम् ।

कण्टककेंद्रचतुष्ट्यसंज्ञाः सप्तमन्त्रय्भचतुर्थसभानाम् । त्रपुयथाभिहितेषु बलाढ्याः कीटनसम्बुचराः पश्चवश्च ॥ ५७॥ टीका-१।४।७।१० इन भावेंकि नाम कण्टक केन्द्र चतुष्टय ये २ हें इनमें कीट मतुष्य नलचर पद्य ये राशि कमसे बलवान् होती हैं, जैसे कीट राशि बुध्विक सप्तम स्थानमें बलवान होती है, और मिश्रम-ए तुला कन्या कुन्त और धनका पूर्वार्ध ये मतुष्य राशि हैं लग्नमें बलवान होतेहें और कर्क मीन मकरका उत्तराई जलचर राशि हैं चतुर्थ भावमें बलवान हैं, और मेष सिंह बुष धनका उत्तराई और मकरका पूर्वाई ये चतुष्पद राशि हैं दशम स्थानमें बलवान होती हैं ॥ १७ ॥

> वसंततिलका । केन्द्रात्परं पणफरं परतस्तु सर्वे । मापोक्किमं हिबुक्तमम्बु सुखं च वेइम ॥ जाभित्रमस्तभवनं सुत्भं विकोणं । मेषूरणं दश्ममत्र च कमे विद्यात् ॥ १८ ॥

टीका-चार केन्द्र १ । ४ । ७ । १० से उपरान्त २ । ५ । ८ ! ११ इन भावोंका नाम पणफर है, इनसे उपरान्त २ । ६ । ९ । १२ इनका नाम आपोक्किम है, चतुर्थ भावके नाम अंब्र सुख देश्य और समय भावके नाम जामित्र, अस्त, पंचम भावका नाम त्रिकोण, दशम भाव-कं। नाम मेवूरण तथा कमें है ॥ १८ ॥

शार्ष्ट्रजिकी। हितम् । होरा स्वामिग्रस्ज्ववीक्षितपुता नान्येश्च वीयौत्कटा । केंद्रस्था द्विपदादयोऽिह्न निश्चि च प्राप्ते च सन्ध्याद्वये ॥ पूर्वाद्धे विषयादयः कृतग्रुणा मानं प्रतीर्थंच त- । हुश्चिक्यं सहनं तपश्च नवमं त्र्याद्यं त्रिकोणं च तत् ॥ १९॥

टीका-लमेरा त्यमें होने अथना त्यमो देते अथना उप वृहस्पनि-से युक्त ना दृष्ट होने तो राशि नीयोंत्कर बलनान होती है ऐसेही पाप-यहोंसे हीनवल और दोनों प्रकारसे युक्त होने तो मध्य होतीहै "केन्द्रस्था

हिनदादयः'' केन्द्रभें द्विनद राशि ३ । ७ । ६ । बखवान होती हैं, वैसेही गणकर २। ५। ८ । ११ में चत्रष्ठ १। २। ५। ९ और आपोहिन ३।६।९।१२ में कीट राशि ४।८।१०।११।१२ मलवान होती हैं, किसी आचार्यका यत है कि केन्द्रमें सभी राश बलवान होती हैं. पणफरमें मध्य बढ़ी और आपोक्कियमें हीन बढ़ी होती हैं और द्विपद राशि ३। ७। ६ और धनका पूर्वार्द ये दिनको बलवान हैं और चीपपा राति १।२। ५ और मकरका पूर्वोर्छ, धनका उत्तरार्छ ये रात्रिमें बलवान् हैं और कीट जलवर ४। ८। ११। १२ और मकरका उत्तरार्क ये सन्ध्या कालमें बलवाद हैं। अब लग्न प्रमाण कहने हैं। विषयादयः ५।६।७।८।९।२०।इन अङ्कोंको चौग्रना करके मेपादिसे कन्या पर्यन्त और उल्रहे ऋमसे तुलादिसे मीन पर्यन्त लग्न भाव होते हैं उनको भी १० सणा करनेसे छम खण्ड होते हैं पश्चाद अपने २ देशोंके पत्रभातुसार स्वस्वदेशीय लग्न खण्ड बााये जाते हैं इनको विस्तार पूर्वक चकमें लिला है। इन अङ्गोंका प्रयोजन लग्नलण्डों ही पर नहीं है किन्तु हरव, दीर्व मध्य मान छय राशियोंका है पश्चादिमें द्रव्यादिके रूप छोटा बडा वा लम्बा वा गोल वा चौखुंटा रथून वा सूक्ष्म इत्यादि विचारक काममें आने हैं और दुध्विक्य सहज तुनीय पापका नाम है, तप और त्रिकोण नवम भावका नान है ॥ १९ ॥

#### **छप्रमान**चक्रम् ।

| 3   | \$                        | .8            | 4                             | 5                                    | कमराशि 🗸                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 30                        | 9             | c                             | 19                                   | व्युत्कमसाशि                                                                                                                                              |
| Ę.  | U                         | 6             | 9                             | 90                                   | 4                                                                                                                                                         |
| 38  | 26                        | 33            | 30                            | -                                    | लश्रमान                                                                                                                                                   |
|     | 200                       | 44            | २५                            | Ro                                   | चतुगुणमान                                                                                                                                                 |
| 180 | 400                       | \$00          | ३६०                           | 800                                  | दशगुणानि समस्त,                                                                                                                                           |
|     | २<br>११<br>६<br>२४<br>२४० | ह. ७<br>२४ २८ | 19 10 9<br>E- 0 C<br>78 75 37 | 99 30 9 C<br>E- 0 C 9<br>78 76 37 38 | 39     30     9     C     0       \$\xi_\$     0     C     9     90       \$\xi_\$     32     34     35     80       \$\xi_\$     30     35     80     80 |

#### मदाक्रांता ।

रतः श्वेतः ग्रुकत्तुनिभः पाटलो धूम्रगण्ड-। श्चित्रः कृष्णः कनकसद्दशः पिङ्गरुः कर्बरश्च ॥ बञ्जः स्वच्छः प्रथमभ ग्नाचो उन्ना प्रश्ति । स्वाम्याज्ञाख्यं दिनकरयुताद्वाद्वितीयं च वेज्ञि ॥१०॥ इति श्रीनदावन्तिकाचार्यवराइनि हराविरचिते बृह्जातके राशिभेदाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

टीक्ना-राशियोंके रंगका वर्णन । मेष रक्त, वृष श्वेत, मिथुन शुक-तनु अर्थात् हरिन, कर्क (पाटल) रक्तश्वेन मिला हुआ, सिंह ( धून्रपाण्डु ) थोडा श्वत धूत्र, कन्या चित्र अर्थाद अनेक वर्ण, तुला ऋष्ण, वृश्विक कनकतहरा, धन पिङ्गल अर्थात पीला, मकर कर्नुर अर्थात चितकवरा, क्कंत बक्ष नकुलकाता रंग, मीन मछलीकासा रंग जिस राशिके स्वामीकी जो दिशा है वह उस राशिकी पुत्र संज्ञा दिशा होती है जैसे १।८ का स्वामी मंगल इसकी दिशा दक्षिण यह १।८ की प्रव संज्ञा दक्षिण है सविस्तर चक्रमें लिखाहै निस भावमें सूर्य है उससे दूसरे भावकी संज्ञा वेशि है ॥ २० ॥

| The second second | राशि      | 9      | 2 9 | ह्य ह | 8      | 49     | 33     | લ     |
|-------------------|-----------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|
| - Constitution    | राशिस्वा. | भौ॰    | शु० | विषु  | चं०    | बु     | श०     | सू०   |
| ,                 | पुवदि •   | दक्षिण | आय  | उत्तर | वायव्य | ईशान्य | पश्चिम | पूर्व |

भाव संज्ञा और प्रकारसे-दोहा ।

पूर्ति अङ्ग नतु उट्टा वयु, कल्प आदि इति नाम । वरन चिह्न साहस बयस, प्रयम लग्न इह काम ॥ ९ ॥ कोष अर्थ परिवारगी, हुने घरके नाम । स्वर्ण रत व्यातार रत, यामें देतो बाम ॥ २ ॥ सहज भाव दुश्विक्य प्रिन, पाराकरम तिरतीय। प्राई चाकर जीविका, याहाँ जानो जीय ॥ ३ ॥ मात सीएप तूरज हिन्छक, मित्र वाह जल खात । घर भूमी वाहन सुहर, चीथे देखो मात ॥ ४ ॥ विद्या मन्तर पुत्र अरु, वाणी समन सुनाम । विद्या बुद्धी सन्तनी, यामें है अभिराम ॥ ५॥ छत आरे मातुल रोग इति, छठयेंके हैं नाम। कूर कमें रिप्र रोगका, मूल पुरुष यह घाम ॥ ६ ॥ अरुत स्पर यामित्र मद, यून नाम घर सात । विता विण्ज मदेश गम, चेत कही सब बात ॥ ७ ॥ यान्य रंत्र लप मृत्यु अरु, आयू अप्टम भाव । दुर्ग शस जीवन वयस, या घर सोध बताव ॥ ८ ॥ धमं पुण्य ग्रह भाग्य तप, मार्म नवमके नाम । तीरथ शील सुकर्ष अरु, भाग्योदय अभिराम ॥ ९ ॥ राज्य तात आस्पद करम, मेवरणके नाम । राजा आहा गगन हैं, यही विचारो काम ॥ १० ॥ एकारशके नाम । राजा आहा गगन हैं, यही विचारो काम ॥ १० ॥ एकारशके नाम यह, आगम भव अरु आय । विद्या ग्रण सम्पत्कला, लान कही समुद्याय ॥ ११ ॥ अन्त रिष्फ झादश भवन, कहें महीधरनाम। इति दान बन्धन हरन, याके हैं यह काम ॥ १२ ॥

दाति श्रीमहीधरविरचितायां वृहज्जातकभाषादिकायां राशिभेदाध्यायः प्रथमः ॥ ९ ॥

> अथ ग्रहभेदाध्यायः २. शार्दुलिक्सीडितम् ।

कालात्मा दिनक्कन्मृनस्तुहिनगुः सत्त्वं कुजो ज्ञो वचो । जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः ॥ राजानौ राविशत्तिग्र क्षितिसुतो नेता कुमारो दुघः। सूरिर्दानवपूजितश्च सचिनौ प्रेज्यः सहस्रांशुजः ॥ ३ ॥ टीका-(काटात्मा) समपरूपी पुरुषके अङ्ग विमाग राशियोंके पहिले कहे गेरीहें अन यह स्थानका वर्णन किया जाता है । सूर्य तो शरीर है चन्द्रमा मन, मंगल सत्त्व, खप्त वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुख, शुक्र कामदेव, शनि दुःख, जो मह बलवान् है उसका अंग पुष्ट और निर्वलका निर्वल । मंगल नेता अर्थाद सेनापति, खप युवराज, बृहस्पति शुक्र मन्त्री हैं और शनि दूत, जो मह फल देनेवाले हैं वह वैसेही अधिकारीके द्वारा फल देते हैं ॥ १ ॥

शालिना ।

हेलिस्सूर्यश्चन्द्रमारुशीतरिंश्महें विष्ह्यो वोघनश्चेन्दुपुत्रः । आरो वकः क्रूरहक्चावनेयः कोणो मन्दः सूर्यपुत्रोऽसितश्च ॥२॥ टाका-बहोंके नाम । सूर्यका नाम हेलि, चन्द्रमाका शीतरिंग, डपका हेमन, वित्, इ, बीधन, चन्द्रपुत्र ५, मंगलका आर, वक, क्रूरहक्, आवनेय ४; शनिका मन्द, कोण, सूर्यपुत्र, असिव ४: नाम हैं ॥ २॥

### वसंततिलका।

जी ोङ्गिराः सुरग्रुक्षेचसां पतीच्यः । जुक्षो भृगुभंगुसुतः सित आस्फुजिच ॥ राहुस्तमोग्रुरसुरश्च शिखी च केतुः । पर्यायमन्यमुपरुभ्य वदेच स्रोकात् ॥ ३॥

टीका-बृहस्पतिके नाम । जीव अङ्गिता, सुरस्रक, वाचस्पति, ईन्ध्र ५, शुक्रका भूछ, मृद्धसुत, सित, आस्फुजित ४, राहुका तम, अस्र असुर ३, केंद्रका शिली, सूर्यादि ९ वहाँके नाम अनेक हैं अन्य बटनेके कारण यहां सूक्ष्म लिसे गये हैं अन्य अन्य कोष एवं जातकादिक्षे जानने ॥ ३ ॥

## शास्त्रिनी ।

रक्तश्यामा भास्करो गौर इन्दुर्नात्युर्ज्ञांगो रक्तगौरेश्च वकः । दूर्वाश्यामा ज्ञो गुरुगौरगात्रः श्यामः शुक्तो भास्करिः कृष्णदेदः॥ टीका-महोंके रङ्ग, रक और श्याम अर्थात् पाटलीप्रष्पके समान सूर्य चन्द्रमा गौर मङ्गल छोटा गंरीर और रक गौर अर्थात् कमलकासा रङ्ग, खप दूर्वादलका रङ्ग, बृहस्पति गौर, शुक्र न अति नोरा न अति काला, शनि कृष्णशरीर है जो यह सबसे बल्बान् हो उसकासा रंग महत्य या वस्तुमात्रका होता है ॥ ४ ॥

शार्ष्ट्रविक्रीडितम् ।

वर्णास्ताम्रसितातिरक्तहरितव्यापीतिचित्रासिता । वह्नचम्ब्वभिजकेश्वनेन्द्रशचिकाः सूर्यादिनाथाः क्रमात् ॥ प्रागाद्या रिवशुक्रछोहिततमःसौरेन्द्वितसूरयः । क्षीणेन्द्रकमहोसुतार्कतनयाः पापा बुधस्तेर्थुतः ॥ ५॥

दीका-प्रश्नमें जनमें वस्तु बतलानेके लिये वर्णस्वामी कहे जाते हैं। जैसे ताम्र वर्णका स्वामी सुर्य, श्वेतका चन्द्रमा, आतिरक्का मंगल, हितका स्वामी खुम, पीलेका बृहस्पति, चित्र ( अनेक रंगका ) शुक्र, दृष्ट्य वस्तुका शाने। अब महोंके स्वामी कहते हैं। सूर्यका स्वामी आभि, चन्द्रमाका अन्तु ( जल ), मंगलका कुमार ( कार्तिकेय ), खुमका विष्णु, बृहस्पतिका इन्द्र, शुक्कि श्वी ( इन्द्राणी ), शानिका मझा। अब दिशाओं के स्वामी। पूर्वका स्वामी सूर्य, आम्रेयका शुक्र, दक्षिणका मंगल, नैकेंत्यका राहु, पांच्यका शानि, वायव्यका चन्द्रमा, उत्तरका खुम, ईशानका बृहस्ति । महोंकी शुम पाप संज्ञा-"सीणचन्द्रमा सुर्य

मंगल और शनि ये पापपह हैं और पूर्ण चंदमा, खब, बृहस्पति और शुक्र ये शुप्त प्रह हैं पा एक खप पान्ही होता है ॥ ५ ॥

## त्रोटकम् ।

द्वपसूर्यस्तो नपुंसकारूयो शशिशुको युनती नराश्च शेषाः । शिलिभूलप्योमरुद्रणानामधिषा भूमिस्रतादयः कमेण ॥ ६ ॥

टीका- इप शान नयुंसक हैं, चन्द्रमा शुक्त श्री यह हैं, शेष-सूर्य महत्व वृहस्पति युरुष यह हैं, जन्म और पश्चमें नलवान प्रहका रूप कहना अधि तत्त्वका स्वामी मङ्गल, भूमि तत्त्वका दुप, आकारा तत्त्वका वृहस्पति, जलत-स्पका शुक्र, वायु तत्त्वका शाने ये तत्त्वोंके स्वामी हैं और इन प्रहोंके तत्त्वमी। यही हैं ॥ ६ ॥

### उपजातिः ।

विप्रादितः शुक्रगुरू कुनाकौँ शर्शा बुधश्चेत्यसितोत्यनानाम् । चन्द्राकंनीवा ज्ञसितौ कुनाकौँ यथाकमं सत्त्वरनस्तमांसि ॥७॥

टीका-शुक बृह्स्पति बाह्मणोंके स्वामी, मंगल सुर्य क्षत्रियोंके चन्द्रमा वैश्योंके, त्रुप शुद्रोंके, शिन अन्त्यन (चाण्डालारि) का स्वामी, जन्ममें प्रश्नेषें और चोर बतलानेथे बलवान बहुका वर्ण कहना, चन्द्र पूर्व बृहस्पति इनका सत्त्वराण स्वताव है, त्रुप शुक्ककी राजस प्रकृति, मंगल शनिका तमो-राण है ॥ ७ ॥

# अव ८ । ५ । ६ । ७ इन छोकोंका प्रयोजन विस्तरपूर्वक चकर्म हिस्तता हूं ॥

| ग्रह       | T:             | सु०                    | चं               | मृ०         | वु०                | बु         | शु० ।          | গ্ৰ ০       | रा०            |
|------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| ₹          | <b>§</b>       | <del>रक</del><br>श्याम | गीर              | रक<br>गौर   | दूर्वा<br>श्याम    | <b>पीत</b> | चित्र          | Seal        | ऋष्ण           |
| व्।<br>रङ् | 1              | ताम                    | श्वेत            | अति<br>रक्त | हरित               | पीन        | चित्र          | ऋष्ण        | ऋष्ण           |
|            | ता<br>ति       | भाग्ने                 | जल               | कुमार       | विष्णु             | इन्द्र     | इन्द्रा-<br>णी | त्रहा       | गक्षस          |
| -          | रा।<br>ति      | पूर्व                  | वायव्य           | दक्षिण      | उत्तर              | ईशान       | भाभे<br>य      | पश्चिम      | नैर्ऋत्य       |
| 4          | ाप<br>प्रम     | पाप                    | शुभक्षी<br>जेपाव | 919         | शु. पाप<br>यु. पाप | શુત્ત      | शुभ            | पाप         | भाष            |
| 7          | म्री<br>पुं0   | पुरुष                  | स्त्री           | पुरुष       | नपुं<br>सक         | युरुप      | स्री           | न्युं ०     |                |
| त          | हा भू<br>पित   | अभि                    | जल               | সায়        | भृमि               | आका<br>श   | नायु           | आका<br>श    |                |
| •          | र्णा-<br>ीश    | राजा                   | वैश्य            | राजा        | शुद्र              | बाह्मण     | त्रास.         | अत्वं-<br>ज | भत्यज<br>शक्षत |
|            | त्त्वा<br>रेखण | सत्त्व                 | सत्त्व           | तम          | राजस               | सत्त्व     | राजस           | तम          |                |

# त्रोटकम् ।

यधुनिङ्गरुटक् चतुरस्रततुः पित्तप्रकृतिः सविताल्पक्वः । ततुवृत्तततुर्वेद्वुत्रातककः प्राज्ञश्र शशी मृदुवाक् ग्रुभटक् ॥८॥ टीका-पूर्यका हा-गृहत समान रंगके नेत्र और चतुरस्न तत्त अर्थाव चौखुंटा शरीर ( दोनों हात उन्ने करके जितना हो उत्नाही तिरसे पैरों तक ) पित्त स्वताय और थोडे केश । चन्द्रमाका हा दुर्बेट और गोट सब अङ्ग, चात कफ प्रकृति, दुद्धिमान, मुद्दर वाणी, सुन्दर नेत्र ॥ ८ ॥

#### स्वागता ।

कूरहक् तरुणमृतिरुदारः भैतिकः सुचप्छः क्रशमध्यः । श्विष्टवाक् सततहास्यरुचिद्धाः वित्तमारुतकप्रप्रकृतिश्च ॥९॥ टीक्ना-मङ्गलका स्य-कूरहक् नित्य खवावस्था, उदारता, वित्त स्वनाव, काति चवल, पतली कपरवाला । बुधका-सुन्दर गहर वाणी वारंवार हॅंतने-बाला टहा करनेवाला मसल्दरा वात वित्त कफ तीनों स्वनाव ॥ ९ ॥

### वंशस्थम् ।

बुहत्ततुः पिङ्गलमुद्धैनेक्षणो बृहस्पतिः श्रेष्ठमतिः कफात्मकः । शृगुःसुखी कान्तवपुःसुलोचनःकफानिलात्माऽभितवकमूद्धैनः॥१०॥

टीका-बृहस्पतिका हा वडा तम्बा शरीर, धिरके केश और नेत्र अरे, श्रेष्ठ द्वाद्धि कफ स्वनाव । श्रुक्त सुली, सुन्दर रमणीय शरीर, सुन्दर नेत्र वास्र कफ प्रकृति शिरके बात काले सुरेहुये ॥ १०॥

### वसंततिलका ।

मन्दोऽलसः क्रीपल्टक् क्रुश्रदिर्घगात्रः । स्थृलद्भिनः परुषरोमकचोऽनिलात्मा ॥ स्नाय्यस्थ्यसक्त्याथ शुक्रवसा च मन्ता । मन्दार्कचन्द्रबुषशुक्रसरेन्यभौमाः ॥ ११ ॥

टीका-शनिका ह्व आलमी, कपिछनेत्र, पनला और ऊँचा शरीर, नल और दांत गांटे हत्ते केश, वायु स्वभाव । अब इनके पातु कहते हैं-शनिका नस ( नसी ), सूर्यका हड्डी, चन्प्रमाका रुपिर, खप्रका त्वचा, शुक्रका वीर्षे, बृहस्पतिका मेदा, मंगलका मजा सार है ॥ ११ ॥

# **ज्ञार्ट्लिकीडितम्**

देवाम्न्यीमिविहारको शस्यनिक्षत्युत्करेशाः ऋमात् । वस्रं स्थूलमभुक्तमभिकहतं मध्यं दृढं स्फाटितम् ॥ ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यर्काच भुक्तायसी । देष्काणेः शिशिरादयः शशुरुचज्ञाग्वादिषूद्यत्सु वा ॥ १२ ॥

टीका-अब इनके स्थान कहते हैं—सूर्यंका देव स्थान चन्द्रमाका जल स्थान, मंगलका अपि स्थान, खुक्का कींदा स्थान, बुक्स्पितका भण्डारस्थान, धुक्का शपन स्थान, शिक्का अपर स्थान । अब इनके वस्न कहते हैं—सूर्यंका मोटा, चन्द्रमाका नवीन, मंगलका एक कोना [ दम्ध ] जरा हुआ, खुम्का मले निचोद्या, बृह्स्पतिका न अति नया और न अति पुराना, शुक्रका मजबूत, शनीका जीण । अब इनकी धातु कहते हैं—सूर्यंका तांवा, चन्द्रमाका मणि, मंगलका सुवर्ण, खुम्का कांशी, गुरुका चांही, शुक्का मोती, शनिका लीहा । अब इनके कृत कहते हैं—शनिकी शिश्वर, शुक्की वसन्त, मंगलकी मीचन, चन्द्रमाकी वर्षा, खुम्की थरद, गुरुकी हेमन्त, सूर्यंकी भीच्म । यह विचार नष्टजातक और चौरविचारमें काम आता है, खम्में जो यह हो उसके देष्काणपतिकी कृतु कहते हैं—लग्नमें बहुत यह हों तो जो उनमें चलवाज्ञ हो । नच लग्नमें काई मह न हो तो लग्नमें जिसका देष्काण है उसकी कृतु जानना ॥ १२॥

### महर्षिणी ।

निद्शत्रिकोणचतुरस्रप्तमान्यवछोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः । रविनामरेज्यस्विरापरे च ये क्रमशो भवन्ति किछ वीक्षणेऽधिकाः॥ टीका-मह दृष्टि-जिस भावमें मह बैठा है उससे (कि.) ३ (दश)१० इन स्थानोमें (पाद) चौथाई दृष्टि, त्रिकोण ९।५ इनमें आधी दृष्टि, चतु-रस्त ४। ८ इनमें ३ भाग दृष्टि, सममें पूर्ण दृष्टि, सभी मह देखते हैं, कोई ऐसा अर्थ कहते हैं कि रविज (श्रिन ), दृष्टि फल (पाद) चौथाई देता है, अमरेज्य (बृहस्पित ) आधा फल, रुपिर (मंगल ) तीन भाग फल, अपरे (ज़िश्चीर यह ) चं० छ० शु० सूर्य ये पूर्ण फल दृष्टिका देते हैं और बृहसम्पत यह अर्थ है कि शनि ३।१० भावमें हिष्टका पूर्ण फल देता है और बृहस्पित ९।५ भावमें, मंगल ४।८ भावमें और मह चं० छ० शु० सूर्ण फल देते हैं ॥१३॥

## ब्रहाणां स्थानादिचकम्।

|           |         | 1         |                   | The same        |        | 0-7   |            |
|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------------|--------|-------|------------|
|           | सु०     | र्च०      | र् <del>य</del> ० | बु≎             | वृ∙    | शु॰   | शु०        |
| प्रहस्थान | देवालय  | जला<br>शय | अग्नि<br>स्थान    | कीडा<br>भूमि    | भण्डार | शयन   | खान        |
| दश्च      | मोटा    | नया       | दग्ध              | जलहत            | अस्ड   | हड    | स्फाटित    |
| धातु      | तात्र   | नणि       | सुवर्ण            | रौष्य<br>कांश्य | सुवर्ण | मोनी  | लॉह<br>शीश |
| ऋतु       | श्रीष्म | वर्षा     | श्रीष्म           | शरद             | हेमन्त | वंसत  | शिशिर      |
| निम्ग्हि  | v       | v         | 816               | U               | 49     | 9     | 3190       |
| रस        | कद      | लवण       | नीता              | मिश्र           | [मीठा  | खट्टा | काथ        |

अयनक्षणवासरतंवो मासाऽद्धंश्च समाश्च भारकरात् । कटुकठवणतिक्तमिश्रिता मपुराम्छौ च कवाय इत्यिव॥१४॥ टीका-सूर्यसे अयन-उत्तरायण, दक्षिणायन, चन्द्रमासे सहूर्त, मङ्गळसे दिन, ष्रथसे ऋतु, बृहस्पतिसे महीना, शुक्रसे पक्ष, शनिसे वर्ष, कहते हैं, चैारम्भ्र, यात्रा, युद्ध, हाभ, गर्भाधान, कार्यसिद्धि, भनाभीका आगम निर्गम इतने कामोंमं यह विचार है जैसा लघ्यें जो नवांश है उमका स्वामी उस नवांशसे जितने नवांश पर स्थित है उतने संख्यक अधनादि काल महनशसे इस कार्यको कहना बुखिमान इतनेहीके विचारसे नव्यजन्म पत्री बना लेते हैं। अब महोंके रस कहते हैं। सूर्यका कडुवा, चन्द्रमाका लवण (सलोना) मंगलका तीता, इरका मिलाने, बृहस्पतिका भीता, शुकका, अन्ल, (कांजि-क आदिक, शनिका कषाय (कसेला)॥ १४॥

शार्द्छिविकीडितम्।

जीवो जीवबुधौ सितेन्द्रतनयौ व्यक्तां विभौमाः क्रमात्। वीन्द्रकां विकुनेन्दवश्च सुहृदः केपाञ्चिदेवं मतम् ॥ सत्योक्ते सद्धद्विक्राणभवनात्स्वात्स्वान्त्यधिधर्भपा-। रुस्वोचायुःसुलपाः स्वलक्षणिवधेर्नान्यैविरोघादिति ॥१५॥ टीका-सूर्यादिकोंके मित्र शतु नैसार्गिक-सूर्यके बुद्रस्पति नित्र, चन्द्रमाके बुहस्पति, बुष, मंगलके शुक्र, खप, खपके सूर्य विना समग्रह मित्र, प्रहस्पतिके विना मंगलके सब यह मित्र, शुक्क विना सूर्य चन्द्रमाके भव यह मित्र, मिनिके चन्त्र भीम दिना सब मह भित्र हैं, यह मत किनीका है। त्रत्याचार्यके मतते सभी महोंके अपने २ मूछ त्रिकोण जो पहिले कहे हैं उनसे दूसरे वारहरें पांचवें तमें आठवें चौथे राशिक और अपनी उच राशिक स्वामी भित्र होते हैं और सब शत्र हैं । जैसे मंगलका मेप मूटिनकोण है इससे चौथेका स्वामी चन्द्रमा, शांचर्वेका सूर्य, नर्वी बारहवींका स्वामी बुहस्पति ये पित्र हुये मेपसे ३ । ६ राशिका पति बुव अनुकतं शतु, मेपते २ । ७ का ग्रुक इनमें २ उक्त ७ अन्तुक होनेते शुक्र सम मेपते १० । ११ अनुक्त हैं इनमें १० उब होनेसे उक्त हुवा ११ अनुक्त रहा उकानुक्त हानेसे शनि सम, नहां दो प्रकार उक्त सो भित्र २ प्रकार अनुक शतु उक्त अनुक सो सम, इसी प्रकार सन बहाँका जानो यह अर्थ रवलक्षणनिवि इस पद-का है।। १५॥

## शार्द्द्रलिकीडितम्।

श्रञ्ज मन्द्रितौ समश्च शशिनो मित्राणि शेषा रवे-। स्ताक्ष्माश्चाहिमराईमनश्च सुद्धदा शेषाः समाः शितगोः॥ जीवेन्द्रव्यकराः कुजस्य सुद्धदो ज्ञोऽरिः सिताकी समौ। मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शञ्चसमाश्चापरे॥ १६॥

टिका-अब सुरुपतासे मित्र सम शतु कहते हैं। सूर्यके शनि शुक शतु खुप सम. चं० मं० बृ० मित्र चंद्रमाके सूर्य, खुप मित्र, और मं० बृ० श० सम, शतु कोई नहीं। मंगु के बृहस्तित चन्द्रमा सूर्य मित्र, खुर शतु, शुक्त शनि सम। बुधके सूर्य शुक्त मित्र, चन्द्र शतु, मं० बृ० श० सम। १६॥

> शार्द्द्रश्रविकाडितम् । सुरेहतौम्यसितावरी रिवसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा । सौम्याकी सुद्धदौ समो कुजगुद्ध शुक्कस्य शेपावरी ॥ शुक्कज्ञौ सुद्धदौ समस्सुरगुरुहसौरहय चान्येऽरयो । ये शोकाः स्वश्रिकोणभादिक प्रवस्तेऽसी स्या कीर्ति

ये मोक्ताः स्वित्रकोणभादिषु पुनस्तेऽमी मया कीर्तिताः १७ टीक्ता चृहस्पतिके खप्र शुक्त शत्र, शनि सन, सू० चं० मं० मित्र, शुक्रके खप्र शनि भित्र, मङ्गळ बृहस्पति सन, सूर्य चन्द्र मङ्गळ शत्रु, शनि-के शुक्र खप्र भित्र, वृहस्पति सन, सूर्य चन्द्र मङ्गळ शत्रु, ये दो श्लोक पुनः उदाहरणके निमित्त कहे गये हैं मूळ प्रयोजन वही है जो पहिले "तिकोणभवनात्स्वात्स्वांत्यवीवर्मनाः" कहे हैं ॥ १०॥

शार्दुलविकीडितम्।

अन्योन्यस्य घनव्ययायसहज्ञ्यापारबन्दुस्थिता-। स्तत्काले सुद्धदः स्वतुंगभवनेऽप्येकेऽरयस्त्वन्यथा॥ द्येकानुक्तभपानसुद्धत्समिरपूनसञ्चिन्त्य नैर्सार्गकां-। स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुद्धन्मित्राद्धिभः कल्पयेत् १८ टीका-जन्मिदि समयमें एक महसे दूसरा मह दूसरे वारहवें ग्यारहवें तीसरे दरावें चौथे स्थानोंमें हो तो वे आपसमें मित्र होते हैं और जो मह निसके उद्याशिमें बैठा है वह उसका तत्काल मित्र होता है यह भी किसीका मत है और सब शत्रु होते हैं मैत्री एवं तत्कालमेनीमें जो दोनों जमे मित्र हैं वह अधिमित्र हुवा ॥ १८ ॥

### दोधकम् ।

स्योचसुद्धत्स्यत्रिकोणनयां होः स्थानवर्ड स्यग्रहोपगते स्या दिखु बुधाद्धिरसो रिवभोमो सूर्यसुतः सितहीतिकरो च ॥१९॥
टीका-प्रहवल-अपने उचेपं तत्काल मित्र वर्षे अपने मूलिककोणमें वा अपने नवांशक्षे अपनी राशिषे जो यह स्थित है वह स्थानवली कहलाता है। अप रिम्बल कहते हैं—(दिखु) लग्नादि ४ दिशा केन्द्रोमें जैसे लग्ने बुध बृहर्शति, चौथे शुक्र चन्द्रमा, सतम शनि, दशन सूर्य मङ्गल वली होते हैं, उक्त स्थानोंसे सातवीं जये हीनवली बीचमें अञ्चपात करते हैं इस प्रकार रिम्बल होता है॥ १९॥

### दोधकम् ।

उद्गयने रिन्ज्ञीतमयुखी नक्तसमाग्रमगाः परिज्ञेषाः ।
विप्रकरां युश्वे चोत्तरसंस्थाओधितनीर्ययुताः परिकल्प्याः २०॥
टीका—चेशनल-जनरायण१०।११।१२।१।२।३। राशियोंके
स्पेमें सूर्य चन्द्रभा चेशनली होते हैं और भीपादि यह ( कक्तसमाग्रमगाः )
समागम चन्द्रमाने साथ होनेसे तथा नक्रमतिमें चेशनल पाते हैं अथवा
धन्योन्य यहर्षे जो जीते नह चेशनल पाता है यहर्षे जीतके लक्षणः
यह हैं कि जो यह यद्य करके जनर शर होने और निपुलकर अर्थाद
कान्ति तेन होने यहा शीप्रकेन्द्रके द्वितीय तुनीय पदेषे होने क्योंकि वह
यक्ष होनेके समीप रहता है नह मलनान होता है जो यह हारता है नह
दक्षिण शर और कम्यायमान माडा निकराल कान्तिसीहत निकर रहतीह

वह चेष्टाबल नहीं पाता और यह भी स्मरण चाहिये कि शुक्र हारके दक्षिण शरमें भी कान्तिमान ही रहता है ॥ २० ॥

माछिनी।

निश्चि शश्चिकुजसौराः सर्वदा ज्ञोऽिह्न चान्ये। बहुलसितगताः स्युः क्रूरसौम्याः क्रमेण ॥ द्रचयनदिवसहोरा मासपैः कालवीर्यः । शरकुगुश्चचराद्या वृद्धितो वीर्यवन्तः ॥ २१ ॥

इत्यवन्तिकाचार्यवराहाभिहिरविरिचते बृहजातके ब्रहभेदाध्यायो द्वितयिः ॥ २ ॥

टीका-कालबल कहते हैं-चन्द्रमा मंगल शानि रात्रिमें और रिक्ष बृहस्पित शुक्त ये दिनमें और खब दिनरात दोनोंमें बल पाता है । तथा पापमह स्पृष्ट मंग शान कला पक्षमें शुप्तमह चंग खान बुव शुण शुक्त पक्षमें बल पाते हैं । जिस महका जो वर्ष है वैसाही अपने २ वार काल होरा, मासमें सभी बल पाते हैं । अब नैसार्गिक बल कहते हैं—शनित उलटे कमसे उत्तरोडनर सभी बली हैं जैसे शनिसे अभिक बली मंगल, मंगलसे खप, खपसे बृहस्पित, इससे शुक्त, शुक्तसे चन्द्रमा, चंद्रमासे (रिवि) सूर्य, कमसे बल पाते हैं यह नैसर्गिक बल है ये पह्नमें केशवीपमृति मन्यों- में गणित कमपूर्वक किटन हैं यहां अति सुगम रीतिसे कहे गये हैं खिल-का अममान चाहिये ॥ २१ ॥

इति श्रीमहीधरकतायां बृहज्जातकप्तापाटीकायां शहतेदा-ध्यायो हितीयः ॥ २ ॥

# वियोनिजन्माध्यायः ३. वसंततिलका ।

ऋरबहैः सुवितिभिवितेष्ठेश्व सौम्यैः ऋवि चतुष्टयगते तद्वेक्षणाद्वा । चन्द्रोपगद्विरसभागसमानक्ष्यं सत्त्वं चदेवदि भवेत्स वियोनिसंज्ञा॥

टीका-पश्च वा जन्म समयमें जिस द्वादशांशमें चन्द्रमा होवे उसके समान वियोनिका जन्म बतलाना वियोनि कीट पक्षी स्थावर वृक्षादियोंको कहते हैं। जैसे मेष द्वादशांशमें-चन्द्रमा हो तो ककरा मेही मेंदाका जन्म कहना। वृषद्वाशांशमें में बैठ मैहाका जन्म, ककंमें कळवाआदि, सिहेंम सिंह प्रा क्रचा विश्वी आदि, वृश्विकों सर्प विच्छ्न आदि, धन उत्तराईमें मेंद्रक छिपकठी आदि मीनमें मत्त्यादि, इतना विचार चन्द्रद्वादशांशका तब चाहिये जब छुण्डलीमें वियोनि योग देख पढ़े वह योग यह है पाप सह बळवान् होवे और शुप्तमह निर्वेळ होवे (शनि छुप) नपुंत्तक ग्रह केन्द्र में होवे यह एक योग है चन्द्रमा क्रूर द्वादशांशमें होवे शुप्तमह निर्वेळ होये खुष शनि तम चन्द्रमाको देखें यह दूसरा योग है। इन योगोंके अप्तावमें चन्द्रमा किसी द्वादशांशमें हो मनुष्यका ही जन्म कहना ॥ १ ॥

वैतालीयम् ।

पापा बिछिनः स्वभागगाः पारक्ये विबद्धाश्च शोभनाः । रुमं च वियोनिसंज्ञकं दृष्ट्वा वापि वियोनिमादिशेत् ॥ २॥ टीका-पापपह बरुवाच् अपने नवांशमें होंवें शुक्त यह हीनवर्छी पर नवांशमें होंवें और रम्न वियोनिसंज्ञक मेप बृषादि पूर्वोक्त होंवे तो वियोनि-जन्म चन्द्रद्वादशांशके समान कहना यह तीसरा योग है ॥ २॥

उपजातिः ।

कियः शिरो वक्ष्मछो वृषोऽन्ये पादांशकं पृष्ठसुरोऽथ पार्श्वे । इक्षिल्त्वपानांध्यय मेड्रमुष्को स्किष्ठपुट्यमित्याह् चतुष्पदाङ्गे ॥३॥ दीका-जैसा पहिले कालाङ्ग राशिविताग मतुष्यके शरीरमें कहा है वैसाही पशुके शरीरमें भी राशि विभाग कहते हैं-पशु, चौपाया उपल-क्षण मात्र हैं तिर्यगादि सभीके जानने चाहिये पक्षियोंके अन्नपादके स्थानमें पक्षपाली पंख निकलनेके स्थान जो बाहु सरीखोंभें वे गिने जातेहैं अङ्ग-वित्ताग मेष शिर, वृष सुख व कण्ठ, मिथुन अगले पैर व कन्वा, कर्क पीठे. सिंह चुतह व छाती, कन्या कुक्षि, तुला पुन्छमूल, वृश्विक सदा, धन पिछले पैर, मकर क्षिंग बुषण, कुम्त हिरुज पेट दोनों तर्फ, मीन पुच्छ ॥ ३॥

## वैश्वदेवी।

लमांशकादस्योगेक्षणाद्वा वर्णान् वदेद्वलयुक्ताद्वियोनौ । हृष्या समानां प्रवदेत स्वसंख्यया रेखां वदेत स्मरसंस्थेश्र पृष्ठे ॥४॥

टीका-लम्भें जो यह हो उसका वर्ण ताम्रसितातिरिक्तेत्याहि वियोनि जीवका वा नष्टादि वस्तुका रंग कहना। जो लग्रमें यह न हो तो जो यह लगको पूर्ण देखे उसका वर्ण कहना, जब लग किसीसे युक्त दश न हो ती लग्नमें जो नवांश है उसका रङ्ग, जब लग्नमें बहुत गह हो तो बहुतही रङ्ग कहना उनमें जो बलवान है उसका रङ्ग अधिक कहना, स्वस्वानियुक्त दृष्ट राशिका नवांश एमने हो तो सबको छोडकर उसीका रङ्ग कहना, उभ्रमें सप्तम स्थानमें बलवान ग्रह हो तो वियोनि जीवके पीठ पर रेखादि चिक्क कहना यहां यहाँ के रक्ष बु० पीछा, चं०शु ० विचित्र, स्० मं० रक्त, श० छन्ण, बु० हरा इस प्रकार जानना ॥ ४ ॥

## वंशस्थम् ।

खगे दकाणे बल्लसंयुतेन वा यहेण युक्ते चरभांशकोदये। बुधांज्ञके वा विहगाः स्थलाम्बुजाः ज्ञनैश्वरेन्द्वीक्षणयोगसंभवाः॥६॥

टीका-पक्षी देष्काण छबमें होने तो पक्षीका जन्म कहना यहांशी दो भेद हैं उस बेष्काण पर शनिकी दृष्टि वा उसी पर स्थित होवे तो स्थल-चारी पक्षी और चन्द्रमा युन वा दृष्ट होंवे तो जलचारी पक्षी कहना पक्षी देष्काण निश्चनका दूसरा देष्काण विह्ना प्रयम द्वलाका दूसरा कुम्नका

मधम यह है अन्ययोग (चरतांशकोदये) छम्रमें चरनमांश हो बलपान्न महसे एक दृष्ट हो शनिसे एक दृष्ट हो तो स्थलजलपत्ती और खुत्रका नवांश लम्रमें हो बल्ली मह और शनि ये युत दृष्ट हो तो स्थलपत्ती चन्त्रमासे -युक्त दृष्ट हो तो जलपत्ती॥ ५ ॥

## नसन्ततिस्रका ।

होरेन्दुसुरिरविभिर्विबर्छैस्तरूणां तोयेस्थ्रे तरुभवें(शक्तः प्रभेदः। छप्राद्रहरूवळक्ष्पतिस्तुयावांस्तावन्तएवतरवःस्थळतोयनाताः६।

टीका-छम चन्द्रमा बृहस्पति सूर्य निर्वेट हों तो प्रश्नमें वृक्ष जनम कहना, राश्यंशक जटराशि हो तो जटजनृक्ष स्थटराशि हो तो स्थव-जब्झ कहना और उमांश स्थटजटचारी जैसा हो उसका स्वामी टमसे जितने स्थानमें हो उतनिही संख्या बृक्षोंकी कहते हैं विशेष यह है कि उच वक स्वगृह बहते विग्रनी अपने अंशकमें दिग्रणी वृक्षसंख्या कहनी ॥ ६॥

## मदाकांता ।

अन्तरसारात्र् जनयति रिवर्डुर्भगान् सूर्यसूतुः । क्षीरोपेतांस्तुहिनाकरणः कण्टकाट्यांश्व भोमः ॥ वागीशज्ञो सफलविफलान् पुष्पवृक्षांश्व शुकः । स्निग्धानिन्दुः कटुकविटपान् भूमिप्रुतृश्व भूयः॥ ७॥

टीका-लग्नांशका पति सुर्य हो तो (अन्तःसार) भीतरकी लक्छी पुष्ट अर्थात शिरापा(शीराम) आरिवृक्ष कहना शनि हो तो (दुर्भगान्) देखनेमें बुरे कुश आदि चन्द्रमा शीरयुक्त ईस आदि, भीष कण्टक वृक्ष तेर आदि बृह-स्पति सफल आम आदि बुद्र विकल जो केवल पुष्पमान देते हैं शुक्र पुष्प-वृक्ष जात्वादि और चन्द्रमा मलाईदार चीढ देनदारु आदिक्षा जानता है मङ्गल कहुक भिलाना नीम आदि ॥ ॥

## वंशस्थम् ।

शुभोशुभक्षें रुचिरं कुभूमिनं करोति वृक्षं विपरीतमन्यथा । परांशके यावति विच्युतस्त्वकाद्रवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाविघाः८॥

इति बृहजातकेऽच्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

टीका-शुनयह अशुन राशिमें पूर्वोक्त अंशेश हो तो रमणीय वृक्ष दुष्ट समिने उत्तन होते, जो पापपह शुनराशिनवांशमें होते तो अशोध-नवृत्त सुन्दर समिने होते, शुनते शुन अशुनते अशुन वृक्ष तथा सूमि कहना वह यह अपने अंशक्षे चलके जितने अंशपरगया हो उतनेही प्रकार ( दृक्षनाति ) कहते हैं ॥ ८ ॥

> इति मदीपरकतबृहज्जातकप्ताषाटीकायां विज्ञोनिजन्मांच्याय-स्त्रतीयः ॥ ३ ॥

# निषेकाध्यायः ४.

## वंशस्थम् ।

कुजेन्दुहेतुः प्रतिमासमार्तवं गते तु पीडर्शमतुष्णदीिधतौ । अतोन्यथास्ते ग्रुभपुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी ॥१॥ टीक्का-गर्भाषानाधि हार जो बियोंका महीने २ आर्तव रजोदर्शन होता है उसके हेतु चन्द्रमा और मङ्गठ है क्योंकि, मङ्गठ क्रियर्पय पित और चन्द्रमा जलमय है जिस रजोदर्शनमें श्लीकी जन्मराशिसे अलुपचय ३ १६ १० । ११ इनसे रहित १ | २ । ४ । ५ । ७ । ८ । ९ । १२ इनमें चन्द्रमा हो और गोचरमें मङ्गठकी पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसे समयका रज गर्भशारणयोग्य होता है चन्द्रमा उत्तवव राशिमें वा भीम-दृष्टि रहितमें रज निष्फठ होता है इस समयने पुरुषकानी योग चाहिये कि, प्ररुपकी जन्मराशीसे चंद्रमा उपय हं। ६। १०। ११ में होने और बृहस्पति पूर्ण देखे ऐसे समयके स्त्री प्ररुप संयोगमें अवश्य गर्भधा-रण होता है इत्यादि निचार बाल बृद्ध रीगी नपुंसक प्ररुप भीर वाँझ सीसे अन्यको है ॥ १ ॥

### इन्द्रवत्रा।

यथास्तराशिर्मिञ्चनं समेति तथैव वाच्यो मिञ्चनप्रयोगः ।
असहहालोकितसंयुतेऽस्ते सरोष इप्टेस्सिविलासहासः ॥ २ ॥
टीका—प्रश्न अथवा आयान लग्नसे समममावमें जो राशि हैं उसीकी नाई मैथुन हुआ कहना, जैसे समममें मेप होवे तो बकराकी
नाई मैथुन हुआ कहना ऐसेही समीका समझना चाहिये और समममें पाप
मह हो वा पापदृ हो तो सरोप ग्रस्ते झगडेमें या बलात्कारते मैथुन और
ग्रमह हों वा समममें शुमहिष्ट हो तो विलास हास सुन्दर ठहा खेलसे
प्रेमपूर्वक संयोग कहना ॥ २ ॥

वंशस्थम् ।

रवीन्दुशुक्तावनिजैः स्वभावगेर्युरी त्रिकोणोद्यसंस्थितेथिवा । भवत्यपत्यं हि विबीजिनामिमे करा हिमांशार्विहशामिवाफछाः॥३॥

टीका—आधान वा प्रश्नकालमें सूर्य चंद्रमा शुक्त मङ्गल आने आने नवांशकों में हों तो अवश्य गर्भ रहा है कहना, अध्या थे सब ऐसे नहीं ती भी प्रश्नक उपचयमें सूर्य शुक्त अपने नवांशमें हों तो गर्भसम्भव कहना अध्या श्रीके उपचयमें मङ्गल चन्द्रमा अपने अपने नवांशमें हों तो भी गर्भसम्भव कहना, अध्या बृहस्पति लख नवन पञ्चममें हों तो भी गर्भसम्भव कहना, अध्या बृहस्पति लख नवन पञ्चममें हों तो भी गर्भसम्भव कहना और जो नपुंसक है उसको ये सब योग निष्मल हैं जैसे चंद्रमाके सुन्दर अमृतमय किरणोंकी शोभा अन्येको निष्मल है इतने सभी योग सम्यन्य विचारके जो पुरुष ऋगुसमयमें श्री गनन करने हैं उनका अवश्य गर्भ रहता है ॥ ३॥

वंशस्थम्।

दिनाकरेन्द्रोः स्मरगौ कुनार्कजौ गद्पदौ पुङ्गलयोपितोस्तदा । व्ययस्वगौ मृत्युकरौ युतौ तथा तदेकदृष्ट्या मरणायकत्मितौ ॥८॥

टिका-आधान वा प्रश्न छमें सूर्यंते समगरथानमें मङ्गल शिन हों तो अपने महीनेमें बहु, पुरुषको कष्ट देता है, चन्द्रमासे सप्तम श० मं० हों तो उसी प्रकार झीको कष्ट देता है और सूर्यंत्ते दूसरे बारहवें शिन मङ्गल हो तो पुरुषको अपने उक्त महीनेमें मृत्यु देता है, ऐसेही चन्द्रमा २।१२ भावमें शिन मङ्गल हों तो खीको मृत्यु देते हैं ऐसेही सूर्य मं० श० मेंसे एकसे युक्त एकसे हृष्ट हो तो प्ररुषको मृत्यु चन्द्रमा मं० श० मेंसे एकसे युक्त एकसे हृष्ट हो तो सीमरण देते हैं महीनोंकी गिनती आगे कहेंगे॥ ४॥

वंश्स्थम्।

दिवार्कग्रुको पितृमातृसंज्ञितो ज्ञानेश्वरेन्द्र निश्चि तद्विपर्ययात् । पितृन्यमातृष्वसुसंज्ञितो च तावयोजयुग्मक्षंगतौ तयोः ग्रुओ ॥५॥

टीका—दिनके आधानमें सूर्य पिता, शिन ताळ चाचा, शुक्त माता, चन्द्रमा मातृष्वस् ( माकी बहिन ) और रातके आधानमें शिन पिता सूर्य ताळ चाचा चन्द्रमा माता शुक्त माकी बहिन ये संज्ञा इस कारणसे हैं कि दिनके आधानमें सूर्य विषम राशिमें पिताको शुन्त रात्रिके आधानमें गितृष्वको शुन्त सम राशिमें हो तो दिनके गर्भमें माताको शुन्त, रातके गर्भमें मांकी बहिनको शुन्त और शिव विषम राशिमें रातके गर्भमें पिताको शुन्त दिनकेमें ( पितृष्य ) ताळ चाचाको शुन्त, चन्द्रमा, समराशिमें रातकेमें माताको शुन्त, दिनकेमें मांकी बहिनको शुन्त, इत्यादि उक्त राशि व दिन रातके विषमीत होनेमें शुनाशुन फल भी उत्यादि उक्त राशि व दिन रातके विषमीत होनेमें शुनाशुन फल भी उत्यादि उक्त राशि व दिन रातके विषमीत होनेमें शुनाशुन फल भी उत्यादि उक्त राशि व दिन रातके विषमीत होनेमें शुनाशुन फल भी उत्यादि उक्त राशि व

जगतीभेद् ।

अभिरुपाद्भिरुद्धभंमसिद्भमरणमेति शुभदृष्टिमयाते । उद्यराशिसिहते च यमे स्त्री निगलितोडुपतिभूसुतहृष्टे ॥ ६ ॥ टीका-स्त्र राशिने भाषत्रह आनेवाला हो और लगको कोई शुभ-बह न देले तो की गर्निणी मृत्य पाती है, दूसरा योग यह है कि श्रीन समने हो मङ्गल और क्षीण चन्द्रमा पूर्व देखें तो गर्निणी मृत्यु पावे ॥६॥

वैतालीयम् ।

पापद्भयमध्यसंस्थितौ रुभेन्दू न च सौम्यवीक्षितौ । युगपत्पृथमे वा वदेन्नारी गर्भयुता विषयते ॥ ७ ॥ टीका-रुम और चन्द्रमा दोनों अथवा एक भी राशियों से वा अंशींसे पापमहोंके बीच हों और शुभ ग्रह न देखें ती गर्भिणी स्त्री और उसका गर्भ एकही बार अथवा अरुग अरुग नाश पार्वे ॥ ७ ॥

वैतालीयम् ।

क्रेरेः शशिनश्रत्धंगैरुंप्राद्धा निधनाश्रिते कुत्रे । बन्धन्तगयोः कुत्राकंषोः क्षीणेन्द्रौ निधनाय पूर्वेवत् ॥ ८ ॥ टीका—गप्त्रह चन्द्रगासे चतुर्थ हो और अष्टम स्थानमें मङ्गल हो एक योग अथवा लग्नसे चौथे पाप्त्रह और अष्टम मङ्गल दूसरा योग अथवा लग्नसे चौथा मङ्गल बारहतां सूर्य और चन्द्रमा क्षीण हो यह तीसरा योग । इन वीनोंका वही पहिलेवाला फलसगारी बीका नाशक है ॥ ८ ॥

वैतालीयम् ।

उदयास्तगयोः कुजाकैयोर्निधनं श्रुस्तकृतं वदेत्तद् । मासाधिपतौ निपीिंडते तत्काले स्रवणं समादिशेत् ॥ ९ ॥ टीका-ट्यमे मङ्गल समम स्थानमं सुर्वं होवे तो शत्रसे गर्मिणीका मरण होवे और मासाधिपति यह निपीडित हो तो उस महीनेमें गर्मिसाव होवे यह दुख्यें पराजित यह और केन्द्रसे धूमित यह और उल्कापात- वाला यह और सूर्य चन्द्रमा पापयुक्त अथवा यहणसे युक्त इतने लक्षण पीडितके हैं ॥ ९ ॥

वंशस्थम्।

ज्ञाज्ञांकळप्रोपगतैः ज्ञुभग्रहेस्त्रिकोणनायार्थसुलास्पद्स्यितैः । तृतीयळाभक्षंगतैश्च पापकैः सुली च गभौ रिवणा निरीक्षितः १०॥

टीका—चन्द्रमाके साथ अथना छम्में शुमग्रह हों अथना छम चन्द्र शुमग्रक हो अथना त्रिकोण ९ । ५ जाया ७ अर्थ २ सुखं १ आस्तर १ ० हन स्थानोमें चन्द्रमासे ना छम्में शुमग्रह हों और छम् ं चन्द्रमासे पापग्रह तृतीय ३ छाम १ १ स्थानमें हों और छम्भों अथना चन्द्रमाको सूर्य देखें तो गर्म प्रष्ट और सुस्ती होता है, कोई सूर्यके स्थानमें ( ग्रुक्णा ) ऐसा पाठ करिके बृहस्पतिकी दृष्टि कहते हैं सो अथक है जिसिलिये आदिके ग्रंथोंमें भी सारावलीमें " निरीक्षिनो रिवणा ऐसेही पाठ है ॥ १०॥

शार्द्छिषिक्रीडितम्।

ओजर्से पुरुषांशके सुबिलिभिर्लशार्कग्रिविन्दुभिः । पुंजन्म प्रवदेत्समांशकगतैर्युग्मेषु वा योषितः ॥ ग्रुवेकौ विषमे नरं शशिसितौ वकश्च युग्मे स्त्रियं । खङ्गस्या बुधवीक्षिताश्च यमलौ क्वविन्त पक्षे स्वके ॥ ३३ ॥

टीका-विदान त्य सूर्य बहस्पति चन्द्रमा विषमराशि विषम नवांश-कोंमें आधान वा प्रश्नकालमें हों तो पुरुष जन्मेपा कहना, जो ये यह सम-राशि सप नवांशकोंमें हों तो कन्याजन्म कहना, अथवा बृहस्ति सूर्य विषमराशिमें बलिष्ट हो तो पुरुषजन्म और चं० शु० मं० बलवान् सप-राशिमें हों तो कन्याजन्म कहना यहां नवांशका भी काम नहीं और दिस्वभाव राशि दिस्वभाव नवांशमें बृहस्पति सूर्य शुक्र मङ्गल हों और सुभकी दृष्टि हो तो यमल (दो) जन्मेंगे कहना, इनमें भी पुरुषांशकों में सभी हों तो २ पुरुष, सभी श्वी नवांशकों में हों तो २ कन्या, कुछ पुरुषांशमें कुछ स्त्री अंशकमें हों तो १ कन्या १ प्रत्रका जन्म कहना वली वह सर्वत्र पुराफल देता है ॥ ११ ॥

उपेन्द्रवत्रा ।

विहाय छंत्र विपमक्षेतंस्यः सौरोऽपि गुंजन्मकरो विख्यात् । प्रोक्तयहाणामवलोक्य वीय वाच्यः प्रसृतौ पुरुपेंगना वा ॥ १२॥ टीका—शनैश्वर स्त्र छोडकर विषम भाव ३। ५। ९ । ११ वे हो तो पुरुपजन्म कहना समनावर्षे कन्या जन्म, जो पु० क० योगः कहे हैं इनमें कोई योग कन्या जन्मका कोई पुरुपजन्मका जब पडे तो यहींका वल देखना जो यह अधिक वली हो उसका फल कहना ॥ १२॥

शार्द्छिविक्रीडितम् ।

अन्योन्यं यादे पश्यतः राशिरवीयद्यार्किसीम्यावि । वको वा समगं दिनेशमसमे चन्द्रोदयो चेत स्थितो॥ युग्मोनक्षंगतावपीदुशशिजो भ्रम्यात्मजेनेक्षितौ ।

पुम्भागे सितल्झशीतिकरणाः पट्ट क्कीवयोगारूमृताः ॥१३॥ दोका—अथ नपुंतक योग । समराशिमें बैठा चन्द्रमा विपमराशिके सूर्यको पूर्ण देखे सूर्य भी चन्द्रमाको देखे एक योग १ शनि समराशिमें अप विपममें दोनें परस्पर देखें तो दूसरा योग २, सङ्गळ विपममें हो सूर्य समराशिमें दोनों परस्पर देखें तो तिसरा योग २, सङ्गळ विपममें हो सूर्य समराशिमें दोनों परस्पर देखें तो तिसरा योग ३, स्त्र चन्द्रमा विपम राशिमें हो और समराशिमें वैठा मङ्गळ चन्द्रमा दोनोंको देखे यह चौथा योग ४, सममें चन्द्रमा विपममें खुष हो और मङ्गळ देखे तो यह पांचवां योग ५, शुक्र त्य चन्द्रमा पुंतागमें (विपम नवाशोमें) हों तो यह छठा योग है ६. ये योग प्रश्न दा व्याधानमें पढें तो नपुंतक चन्मेगा जन्मपत्रीमें श्री पेसे योग हां तो वह हत्ववीये वा हिनडा होगा॥ १३॥

ज्ञाईलिविज्ञीडितम् । युग्मे चन्द्रसिती तथीजभवने स्युद्धीरजीवीद्या । रुमेंदू चृतिरीक्षिती च समगी युग्मेषु वा प्राणिनः ॥ कुर्युस्ते मिथुनं ब्रहोद्यगतान्द्रचंगांशकान् पर्यति । स्वांशे ज्ञे त्रितयं ज्ञगांशकवशायुग्यं च मिश्रैः समम् ॥ ९८ ॥

टीका—चन्द्रमा शुक्र समराशिमें हों खुप मङ्गल बृहस्पति लग्न ये सम विषम राशियों में हों तो (मिश्रुन) एक कन्या एक पुत्र जन्म कहना और लग्न चन्द्रमा समराशियों में हों पुरुष ग्रह देखें तो भी वही फल कहना अथवा छ॰ मं॰ बृ॰ लग्न समराशि और बलवान हों तो भी वही फल और प्रवीक्त सभी ग्रह छ॰ मं॰ बृ॰ लग्न दिस्वभावराशिके अंशकों में हों और खुपकी होंहे हो तो गमेंते तीन बालक पैदा होंगे इसमें भी छुप विशेष है क्यों कि छुप जिस नवांशमें है उस नवांस राशिके रूपका बालक होगा जैसे मेपसे चौपाया वृश्चिक्त सर्प विच्छू आदि जो छुप मिश्रुनाशक में बैटकर पूर्वोक्त श्रोग कर्ना गहोंको देखें तो गभें ने पुत्र १ कन्या है और दिस्वभावांशक में खुप बैटकर पूर्वोक्त शहोंको देखें तो २ कन्या १ पुत्र है जो छुप मिश्रुन नवांशक में बैटकर पिश्रुन पन नवांशवाले लग्न महोंको देखें तो ३ कन्या गर्भमें हैं जो छुप कन्यांशमें बैटकर कन्या मीनांशवाले लग्न पूर्वोक्त शहोंको देखें तो ३ कन्या गर्भमें हैं कहना ॥ १४॥

### उपनातिः ।

धबुर्द्धरस्यान्त्यगते विख्ये यहैस्तदंशोपगतैर्वेखिष्टैः । ज्ञेनार्किणा वीर्ययुतेन दृष्टे सन्ति प्रभूता अपि कोशसंस्थाः॥१५॥

टीका—यनलम धननवांश हो और यह पूर्वोक्त योग करनेवालें ९ । १२ अंशकों में हों और बलवान द्वय शनि लग्नकों देखें तो प्रश्चता ( गर्नमें बहुत बच्चे ) ३ जपरान्त १० पर्यन्त है कहना यह गर्भ जिस महीनेका पित निपीडित हो उसी महीनेमें पतन होगा बहुत होनेमें पूरा प्रसव नहीं होता पतन होजाता है ॥ १५ ॥

कुटक-वृत्तम् ।

क्रउत्त्वचनांकुरास्थिचमीगजचेतनपाः । सितकुजजीवसूर्यचन्द्राकिंबुधाः परतः ॥ उद्यपचन्द्रसूर्यनाथाः क्रमशो गदिताः । भवन्ति शुभाशुभञ्ज मासाधिपतेस्सहश्म् ॥ १६ ॥

दीका—गर्ताधान जब होगया तो पथम एक एक महीने पर्यन्त कलळ हितर और शुक्र (वीर्ष) मिलते हैं इस मासका स्वामी शुक्र होता है, दूसरे महीनेंगे घन वह रुधि शुक्र जमकर पिण्डसा चनता है इसका स्वामी मझल है, तीसरेंमें उस पिण्डपर अंक्रर सुख हाथ पैर निकलते हैं इसका स्थामी मुहस्पित है, एवं चौथेंगें रुही पैदा होती है, सुर्थ स्वामी है, पांचेंमें चर्म (साल) चन्द्रमा स्वामी, छठेंगें रोम स्वामी शिन है, सातवेंनें चैतन्य हाथ पैर हिलाना स्वामी हुई वस्तु ) का असर उसपर भी होता है मासाविपति लगेश है, नेवेंगें उहींग (चलनेके नाई) हाथ पैर हिलाना इसका स्वामी चन्द्रमा, दिश्वेंगें प्रसव जन्म स्पामी सुर्य है, मासाविपति वह पीडित हो तो अपने महीनेंगें मसेपात करवा है अस्तङ्गल ('विवेंल) हो तो उस महीनेंगें पीडा देता ह निर्मल ( चलवाच ) हो तो प्रशि करता है ॥ १६ ॥

वंशस्थम् ।

त्रिकोणगे झे विबळेस्तथापरेर्छुलांत्रिहस्तेद्विंगुणस्तदा भवेत् । अवाग्गवीन्दावक्रुमैर्भसान्धगैः क्रुमेक्षितश्रेत् कुरुते गिरञ्जिरात्१७॥

टीका—उप त्रिकोण ९१% में और सब यह निर्बंख हों तो बालक के शिर वा हाथ पैर दूने होंगे, २ शिर, ४ हाथ ४ पेर हत्यादि चन्द्रमा बुवेंभं हो और सभी यह मसन्त्रि कर्क बृश्विक मीन इनकें अन्त्य नवांशोंमें हों तो वह गर्भे (बालक ) मुक ( गृंबा ) होगा इस योगमें चन्द्रमा पर शुभ ग्रहकी दृष्टि भी हो तो बहुत वरोंमें वाणी बोलेगा पाप दृष्टिसे वाणीहीन होता है ॥ ३७ ॥

#### मन्दाक्रान्ता ।

सौम्यक्षांशे रविजरूधिरौ चेत्सदन्तोत्र जातः । कुन्जः स्वक्षं शशिनि ततुगे मन्दमाहेयदृष्टे ॥ पंजुर्माने युमश्शिकुनैवीक्षिते स्त्रसंस्थे।

सन्धो पापे शिशानि च जड़ः स्यान्न चेत्सोम्यहाष्टः ॥ १८॥ दीका—पानि और मङ्गल बुपके राशि नवांधकमें हों तो बालकके गर्भहीसे दाँत जमे आवेंगे बुपके राशि ३ । ६ वा अंग एकमें भी श०मं० हों तो भी यह योग होता है और कर्कका चन्त्रमा लग्नमें हो श०मं० पूर्ण देखें तो इन्न अर्थात् बालक कुवडा होगा और मीनका चन्द्रमा लग्नमें श० मं० चं० की दृष्टितहित हो तो पंग्र (लंगडा) होगा और चन्द्रमा और पाप ग्रह सन्धिमें अर्थात् कर्क बृध्विक मीनके अन्त्य नवांशोंमें हों तो जह (मूर्त) होगा ये चारों योग शुप्त ग्रहकी हृष्टि व होनेमें पूरे फलते हैं शुप्त ग्रहकी हृष्टिसे ब्रा फल पूरा वहीं होता ॥ १८॥

### द्धिकवृत्तम् ।

सीरशजाङ्किविनाकरहरे वामनको मकरान्त्यविल्मे । धीनवमोदयोश्च हकाणेःपापयुत्तरभुजांत्रिश्चिराःस्यात् ॥ १९॥ टिका-ल्यमकर हो और मकरकाही नवांग (वगाँनम ) हो और उत्तपर शनि चन्द्रमा सूर्यकी दृष्टि हो तो बालक वामन अर्थात् ५२ अंग्रलका ( छोटे शरीरका ) होगा और ल्यमें भी दृसरा देष्काण हो ॥० चं० सू० देखें तो उस बालकके हाथ नहीं होंगे जो ल्यमें तीसरा देष्काण और चं० सू० की दृष्टि हो तो बालकके पैर नहीं होंगे लग्न प्रथम देष्काण और श० चं० सू० की दृष्टि हो तो बालक विना शिरका होगा अथना और प्रकार अर्थ है कि ल्यमें प्रथम देष्काण और दूसरे तीसरे देष्काण पाप यक्त हों तो हाथ नहीं होंगे और लग्नमें दूसरा देष्काण प्रथम तृतीय

देक्शण पापयुक्त हों तो पैर नहीं होंगे और छयमें तीसरा देक्शण प्रथम दितीय देक्शण पापयुक्त हो तो शिर नहीं होगा तीसरे प्रकारका अर्थ यह है कि आधान वा प्रश्नकाछीन छपसे प्रश्नमराशिमें जो देक्शण है वह मझलसे युक्त हो और श० चं० सू० देखे ता हाथरिहत और तथमें जो देक्शण है वह मौन युक्त तथा श० चं० सू० से दृष्ट हो तो शिर-रिहत और नवम स्थानमें जो देक्शण है वह भौमयुक्त श० चं० सू० से दृष्ट हो तो शिर-रिहत और नवम स्थानमें जो देक्शण है वह भौमयुक्त श० चं० सू० से दृष्ट हो तो पादराहित होगा यह तीसरा अर्थ और यन्थोंसे भी पुष्ट होता। अत एव यही ठीक है ॥ १९॥

ह्रणीवृत्तम् ।

रविज्ञाज्ञियुते सिंहे छम्ने कुजाकिंनिसीक्षिते । नयनरहितः सीम्याः सीम्येः सबुद्धद्छोचनः ॥ व्ययगृहगत्श्रन्द्रो वामं हिनस्त्यप्रं रवि- ।

र्न ग्रुभगदिता योगा याप्या भवन्ति ग्रुभेक्षिताः ॥ २० ॥ टीका-सिंह लम्में सूर्यं चन्त्रमा हों और मङ्गछ शनि देखें तो नेत्र रहित अधीव अन्या होता है, जो सिंह लम्में केवल सूर्यं हो और मङ्गल शनि से दृष्टं ही तो दाहिना नेत्र नहीं होगा; जो सिंहका चन्द्रमा लम्में श० मै० से दृष्ट हो तो वायां नेत्र नहीं होगा जो इन योगोंके होनेमें शुप्त महोंकी दृष्टिभी हो तो खुदुरलोचन एक आंख छोटी (या कातर) वारवार हिलनेवाली अथवा फूले-वाला होगी लमसे वारहनां पापग्रक चन्त्रमा हो तो बांगी आंखरहित और सूर्य दाहिनी रहित करते हैं। जितने खुरे योग कहे हैं उन योगकर्ता महों-पर शुप्त महोंकी दृष्टि हो तो सम्पूर्ण खुरा फल नहीं होता उपाय करनेते अच्छे भी हो जाते हैं ॥ २०॥

वसन्ततिस्रका । तत्कारुमिन्डसहितो द्विरसांशकोयः । स्तग्रुल्यराशिसहिते पुरतः शुशांके ।

# यावातुदेति दिनरात्रिसमानभाग- । स्तावद्गते दिननिज्ञोः अवदन्ति जन्म ॥ २१ ॥

टीका-आधान समयमें वा प्रश्न समयमें चन्द्रमा जिस दादशांश पर है मेवादि गणनासे उतनेही संख्यक राशिके चन्द्रमार्ने जन्म होगा दूसरा अर्थ यह है कि जिस राशिषे चन्द्रमा है उसीसे गिनकर जितने द्वाद-शांश पर चन्द्रमा है उतनीही राशिके चन्द्रमामें जन्य होगा नक्षत्रके भुक्त निकालनेका यह अनुपात है एक चन्द्र राशिकी १८०० लिस होती हैं अब चन्द्रमाने कितनी दादशांशकी कला मुक्त है कितनी शोगनी बाकी हैं इनका त्रैराशिक करनेसे नक्षत्र शुक्ति मिलती है उससे इष्टकाल और महकुण्डली बन जाती है दिन रात्रि जन्म ज्ञानके लिये तत्काल लग जो दिवाबली शीर्षोदय हो तो दिनमें जन्म रात्रिबली पृष्ठोदय हो तो नात्रि जनम कहते हैं लप्तके हेत्र तत्काल लग्नेंग जो दादशांश है उतनी संख्याके उसीसे गिनने पर जो आता है वह त्या जन्में होंगा कोई कहते हैं कि चन्द्रमाके द्वादशांशने और त्या द्वादशांशनशसे चन्द्रना जन्मसमयके मिटते हैं आरैशी युक्ति और बन्योंने बहुत हैं सबमें सुरूप यही है इसमें भी दी तीन वा बहुत प्रकारसे एक ठीक जब ही जावे तब ठीक कहना यह गर्भेकुण्डलीका प्रस मैंने बहुत बार अच्छे प्रकार रसे देखाहै सत्य है ठीक मिलता है परन्तु इसमें तथा नष्टजनमपत्रीमें दो इष्ट सिद्ध चाहियें एक तो अपने इष्टरेवताकी छपा तदुत्तर इष्टकाल ब्राव्धिकी चतुराई सब जगे काम आती है अब नक्षत्र भ्रक इष्ट काल निकालनेका उदाहरण लिखता हूं किसीके प्रश्नसमयमें चैत्र शुदी ४ दिन २० शनिवार इष्टकाल वही २०। ५ चन्द्र स्पष्ट १ । ८ । ११ । २६ त्य स्पष्ट ४ । ५ । ५८ । १४, चन्द्र स्पष्टेंग द्वादशांश चौथा है वृषक्षे गिनकर चौथे सिंहके चन्द्रमामें नवें वा दशवें महीनेमें जन्म होगा अप नशत्रके लिये चन्द्र स्पष्टमें ३ द्वादशांश पत हैं अर्थात ७ अंश ३० कला सुक्त

हो गई है इसको स्पष्टम घटाया शेप १।४।१ । २६ अंशकी कला १०१ । २६ एक राशिकी कला १८०० से ग्रुणा किया १८२५८० एक द्वादशांशकी कला १५० से भाग लिया लिव १२१७ । १२ यह नक्षत्र प्रमाण पिण्ड है इसम एक नक्षत्र प्रमाण ८०० घटाये शेष ४१७। १२ फिर दो चरण प्रमाण ४०० घटाया शेष १ ७।१२ रहे, पहिले एक नक्षत्र वटे-में मदा भक्त होगई फिर चरण प्रमाण २ घटाये तो पूर्वाफाल्यनीके २ चरणभी सक हो गये अब तीसरे चरणके छिवे शेप अंक १७। १२ को चरण प्रमाण घटी १५ से छुणा किया और २०० से भाग छिया तो लिय १ घ० २ पछ तीसरे चरण की भुक्त हुई इसको गत दो चरणीं-की घटी ३० में जोड़ा तो पूर्वाकाल्यनी नक्षत्र मुक्त ३१ घ० २ प० हुवा । दिन रात्रिके निमित्त समें नवांश वृष रात्रिवसी है तो जन्म रातर्ने होगा. इष्टकाल के हेतु ल० स्प० ४। ५। ५८। १४ में सुक्त नवांश. ३। २० वंशादि घटाया २। ३८। ३४ रात्रिमान २८। ६ से छणा किया ४४।४६ चरण कटा प्रमाण २०० से भाग छिया लाभ २२। १३ यह रात्रिका इष्ट काल हुआ। ज्येष्ट शुद्धी ६ सात्रि गत घटी २२ । पल 2 २ में जन्म होगा रीति यही है प्रश्न विचार और प्रकारसे भी मिला लेना चाहिये ॥ २१ ॥

> मालिनी । उद्यति मृदुआंज्ञे सप्तमस्ये च मन्दे- । याद अवाति निपेकः सृतिरन्दत्रयेण ॥ ज्ञाञ्चान तु विधिरेष द्वाद्येन्दे प्रकुर्या- । त्रिगदितामिति चिन्त्यं सृतिकालेषि युक्त्या ॥ २२ ॥ इति बृह्जात्के चतुर्योऽध्यायः ॥ २ ॥

टीका-आधान टममें जो शनिका नवांश हो और शनि सप्तम हो तो दठपमत ६ वर्षमें होगा जो टममें कर्क नवांश और चन्द्रमा समम होने तो प्रसव १२ वर्षे में होगा । इस अध्यायमें जो अङ्ग हीनाधिक वा पित्रादि. कष्टके योग कहे हैं वे जन्ममें भी विचारके युक्तिसे कहना ॥ २२ ॥

इति वृह्दजातके भाष टीकायां महीधरविराचितायां निषेकाष्ट्रयायश्चतर्थः ॥ ४ ॥

सृतिकाध्यायः ५.

पहिले फलादेशका मूल इष्टकाल सचा होना चाहिये जो समीका ठीक नहीं रहता क्योंकि बहुया स्त्री छोग सुविकागृहमें बालकके उत्पन्न होनेपर अच्छी तरह कन्या वा पुत्र आप देल लेती हैं उपरान्त बाहर कहती हैं उस समय ज्योतिषी उपस्थित रहता है तो भी उन्हों के कहने पर इष्ट मानता है कि-सी मन्थमें शीषींदय अर्थात बालकका शिर देखे जानेपर यहा कंधा अथवा हाथ देवेजानेपर इष्टकाल मानना लिला है परन्तु और प्रमाणबन्धोंसे तथा विज्ञान शास्त्रके अञ्चलन करनेसे में समझता हूं कि वह इष्ट कर्ता करी ठीक होगा क्यों कि कभी बालकका शिर देखे जानेसे १ घडी उपरान्त सारा उत्पन्न हो सकता है दूसरे कोई बालक पूर्णीत्यम होनेपर भी श्वास नहीं लेता जब उसका नाळ सूत्रसे बांध देते हैं तब श्वास लेने लगता है तीसरे यह है कि नैंने कई एकबार ख़ब देखलिया है कि गर्भप्रथसे जो इष्टकाल मिलाहै वह शीर्पोंदय समय पर नहीं मिलता इष्ट शोधनसे भी शीर्पोदय कभी ठीक नहीं होता कुछ घट वढ जाता है इसका कारण यह निश्वय होता है कि पाण नाम वायुका है जब बालक श्वास छेने लगता है तब उस पर पाण पहता है वहीं समय ठीक इष्ट है इसमें कोई पतीति न लानें तो परवक्ष परीक्षा कर देखें इसकी परीक्षामें भी मेरे तरह बहुत वर्षों पर्यन्त अनुमान व विचार करना पडेगा जब कोई शङ्का करे कि बालकके श्वास लेने पर पाण पडा तो पहिले गर्भमें क्या वह मृतक था इसका यह उत्तर है कि गर्में मृतक नहीं था परन्तु प्राण जुदा नहीं था अपनी भाताके प्राणके साथ वह जीवित रहता है नाभीमें जो एक नस जिसको नाल कहते हैं वह उसकी जड है जैसे दृशका फल

अपने नेराड (डण्डड) दारा बृक्षका रत पाकर पुष्ट होता है ऐसाही वालक भी गर्भमें नालके द्वारा मांके शरीरसे पुष्टि पाता है रुपिर बराबर मांके व बालकके शरीरमें नाल द्वारा चलता रहता है नो कुछ वस्तु माने साई उसका सार जो मांके रुधिरमें पिछकर सर्वाङ्गमें फैछता है वही बालकके शरीरमें भी पहुंचता है मांके श्वास लेने पर उसको पृथक श्वास लेनेकी आवश्य-कता नहीं पहती पैदा होनेपर उसका नाल काट दिया वा सूत्रसे वांय रिया तो मांके शरीरका रुधिर जो उसके शरीरमें पहुँचता था वह बन्द होजाता है तब वह पृथकूही श्वास लेने लगता है और प्रकार भी धर्मशास्त्रसे प्रष्टता है कि बालक गर्भमें १० महीने जब रहता है तो छः महीने उपरान्त उसके विताको सूतक होता है जब जन्म होगया तो १० दिन आदि सूतक होता है और जन्मक्षणमें जातकर्य करना उक्त है यह सूनक में कैसे होता है। इसका निश्चय यह है कि " जातगात्रस्य युत्रस्य पिता जातकर्म क्वपीत नालच्छेदनातपूर्वं संपूर्णसन्ध्यावन्दनादिकर्मणि नाशीचस्र." इति धर्मसिन्धौ० " अच्छिन्नशामि कर्तव्यं श्राद्धं वै पुत्रजन्मनि" इति मखमतम् इत्यादि वाश्योंसे उस समय नालच्छेदनपर्यन्त सृतक नहीं रहता गर्भका सूतक तो बालकके गर्भसे निकल जानेसे न रहा जन्मका सूतक नालन काटे जानेसे न हो सका जब शीपोर्दयही इष्ट है तो जन्मसे ही सुतक हो जाना था किर जातकर्म कैसे होसकता है धर्म-शासका भी यही तात्पर्य है कि नालच्छेदन पर्यन्त सूतक ही क्या नहीं हुवा किन्तु जन्म ही पूरा न हुवा अब इसमें शङ्का है कि नालच्छेदन जब कोई २ । ४ घण्टे वा १ दिन पर्यन्त करे तो क्या उतका जन्म तबतक न हुवा इसका उत्तर यह है कि, वर्मशास्त्रमें छिला है कि एक तो बाहर निक-लनेसे एक सहूर्न अर्थाद दो घडी पर्यन्त सूतक नहीं होता और नालच्छे-दन विलम्बसे होगा तो वह बालक मांके शरीरकी रुविर गति बन्द हो जानेसे और अपने शरीरमें उसकी यथायोग्य गति न होनेसे जीवित ही न रहेगा नास्रच्छेदनमें विसम्ब होता देसकर स्त्री स्रोग छेदनसे जो कार्य होता है उसे पहिले ही नांपननेसे छेलेती हैं काटनेसे वा बांघने वा अकरमात् बाहर निकतते २ उस नाल नसपर कोई प्रकार पीडन अर्थात् रगड वा दान लग् जानेमें नाल दारा रुचिर माके शरीरसे पहुँचना बन्द होकर वह बालक अलग श्वास लेने लगता है इससे भी वही श्वास लेनेका समय इष्टकाल मानना ठीक है और योगशास्त्रादि सब शास्त्रोंसे भी यही हढ है कि जीवितकी गिनती केवल श्वासाओंपर है जब जन्तु देह छोडता है तो के-वल श्वासा लेनाही छोडताहै अन्यसावपन शरीर यथावत रहनेपरभी श्वास लेना बन्द होने मात्रसे मर नया कहते हैं न कि दाह वा प्रवाह आदि करनेपर जब श्वासा बन्द होने पर आयु पूरी हुई तो आयुका आरम्म भी जन्ममें श्वासा लेनेहीसे हुआ गर्भसे शिर वा देह बाहर निकलने पर नहीं इससेभी शीर्षोदय इप्रकाल मानना ठीक नहीं है श्वासा लेनेही पर जन्म इप्र काल मानना निश्यप है ३। वैद्यशास्त्रते भी यही पुष्ट होता है कि आति दौडनेसे आति बोलनेसे अति श्रमसे आयु क्षीण होती है कारण यह है कि ऐसे कामोंके करनेमें श्रास बहुत न्यय होते हैं आग्र प्रमाण केवल श्वासाओं पर है बहुत श्वासा सरच होगये तो उतने जीवितमें कमी पढ़ती है जन्मसे मरणपर्यन्त जितने श्वासा जीव हेता है उतनी ही आयु है श्वासा पूरे होने पर जैसे मरजाता है वैसेही प्रथम श्वासारेने पर जन्मता भी है ४ । यदि कोई विज्ञजन जन्म शब्दका पदार्थ ' जायते इति जन्म ' अर्थात् जब पैदा होगया तभी जन्म है श्वासा छेनेपर भयोजन नहीं है कहेँ तो सुरूय तो ज्योतिषशास्त्रके अनिमन्न पण्डित ऐसे पदार्थ हुँहेंगे उनके ऐसे अभिपायको मैं काटता नहीं हूं किन्तु इतना व्यवः घान है कि जैसे ५ घटी रात्रि शेष अरुणोदयसे दिनके बराबर इत्य सन्ध्यावन्दनादि करनेकी आज़ा है परंतु दिनका उदयेष्ट० घ० पल तो सुर्यके अर्द्धीदयहींसे होगा न कि पञ्च पञ्च उपःकाल इत्यादि वचनोंसे ५ घडी रात्रि शेषसे दिन मार्नेगे अरुणोदयसे सब कत्य दिनका हुना

किन्तु दिन तो विना सूर्योदय नहीं होसका सूर्य विम्बके अरुणोदयपर्यन्त इष्ट-काल पूर्व दिनका ही ५९ घ० ५९ पला पर्यन्त लिखानाताहै ऐसे ही बालक वैदा होनेपर जन्म प्रसव मात्र तो हुआ आयुका आरम्म विना श्वासा लिये न होसका विद्वान् छोग तो अपनी बुद्धिबख्से इन बातोंको आपही समझ सकते हैं किन्तु जिनके हृदयकमल होराशास्त्रके सूक्ष्म निचार निना अक्रिकत है उनके विकासके निमित्त इतने उदाहरण यहां लिखे गये हैं ६। ऐसे ऐसे प्रमाण बहुतसे हैं कि जिनसे श्वासा छेनेका समय इष्ट काल ठीक होता है अब इस समयमें ज्योतियी लोगोंके कहे फल पूरे ठीक नहीं मिलते जिसपर बहुधा छोग कहते हैं कि ज्योतिषशास्त्र कुछ चीज नहीं वासणोंने अपने लानार्थ यह पालण्ड किया है परन्तु यह विचार दिना उसके हेतु समझे अच्छा नहीं फलमें विपरीतता होनेका कारण यह है कि एक तो बहुधा लोग थोडा कुछ देख सुन पढके चमत्कार फल अपने लाम निमित्त कहने लग जाते हैं विना शास्त्रके मूल पूर्वीपर महोंके अवस्था वलावलकी न्युनाधिकना विचारे फल ठीक क्यों होना है दूसरे इक्काल सबका ठीक नहीं रहता जो कोई विचारे कि जन्मसमयमें अच्छा ल्योतियी सानिवागारके बाहर खडा था इससे इशकाल शक होगा तो -इसमें भी ठिक होना असम्भव है क्यों कि वह समय तो श्वियों के हाथ है न्योतियी तो उन्होंके कहेंपर इष्ट साधन अनेक प्रकारके यन्त्रीसे वस्ता है, ठीक तब होगा कि कोई सुबढ बी वहां रहकर बालक श्वासा हेनेके भाग अति शीध खबर करदेने कि उत्त समयको बाहर कोई ठीक कर देवे त्तव इष्टकाल ठीक होगा उपरान्त सुक्ष्म विचार जो कुछ थोडा पहिले फ़हा गया है इत्यादिते सत्ती ठीक होंने

अनुष्टुए।

पितुर्जातः परोक्षस्य लग्नमिदावपश्यति । विदेशस्थस्य चरभे मध्याद्धष्टे दिवाकरे ॥ १ ॥

टीका-सतिकागरके एक्षण जो जन्म एमको चन्द्रमा नहीं देखे तो उसका पिता उस समय परोक्ष होगा इसमें भी यह विशेष है कि लग्नको चन्द्रमा न देखें और सूर्य चरराशिमें और ८।९। ११। १२। स्थानमें हो ती पिता विदेशमें था जो सूर्य स्थिरराशियें उन्हीं स्थानों मेंसे किसीमें होवे चन्द्रमा लग्नको न देले तो उसी देशमें था परन्त उस समय परोक्ष था दिस्व-भावमें हो तो मार्ग चलता था कहना ॥ १ ॥

### अनुषुषु ।

चद्यस्थेपि वा मन्दे कुने वास्तं समागते । स्थिते वान्तः क्षपानाथे शशाङ्कष्ठतशक्रयोः ॥ २ ॥ टीका-लमने शनि हो तो पिता परोक्ष कहना यदि मङ्गा सतम होवे ती भी परोक्ष और चन्द्रमा बुब शुक्र हे राशियों के वा अंशों है मध्य ही ती भी पिता परोक्ष कहना ॥ २ ॥

#### अतुष्ट्रप् ।

ज्ञज्ञाङ्के पापलमे वा वृश्विके सिन्नभागो । जुमः स्वायस्थितेर्जातः सर्यस्तद्वेष्टितोऽपि वा ॥ ३ ॥ टीका-चन्द्रमा मङ्गलके देष्काणमें और शुनबह २ । ११ स्थानमें ही तो वह बालक सर्पेक्ष होगा और छप्न पापप्रहकी राधिका हो और चन्द्रमा भीम बैन्काणों हो २ । ११ स्थानमें पाप हो तो बाटक सर्थ अथवा सर्प-वेशित होगा ॥ ३ ॥

#### अनुषुषु ।

चतुष्पद्गते भानौ शेषेवीयंसमन्तिः। द्धितज्ञरूथैश्च यमली भवतः कोश्वायेष्टितौ ॥ ४ ॥ टीका-सूर्य चतुष्परराशि १।२। ५ वा घन पराद्धे मकरके पूर्वार्द्धमें हाँवै और सभी यह दिस्तमान राशियोंने नळवाच हों तो यसळ दो बालक एक जरायुमे वेष्टित होंगे ॥ ४ ॥

अनुष्टुप् ।

छागे सिंहे वृपे छन्ने तत्स्थे सौरेऽथ वा कुने । राज्यंज्ञसहज्ञे गात्रे जायते नालवेष्टितः ॥ ५ ॥

टीका-तमर्में मेप वृप सिंहराशिका मङ्गल वा शनि हो तो वालक नालसे वेष्टित होगा समर्पे जो नवांश है वह राशिका सम पुरुपाङ्गमें जिस अङ्ग पर हो उसी अङ्गमें वेष्टित कहना ॥ ५ ॥

### वंशस्थम्।

न उम्मिन्दुञ्च गुरुनिरीक्षते न वा शशांङ्कं रविणा समागतम् । सपापकोऽकण युतोथया शशी परेण जातम्भ्वदिन्त निश्वयात् ॥६॥

टीक़ा—तम और चन्द्रमाको बहस्पति न देखे तो वह बालक जार-पुत्र होगा अथवा सूर्य चन्द्रमा इक्टे हो और बृहस्पति न देखे तो भी बही फल है अथवा सूर्य चन्द्रमा एक राशिमें शनि मङ्गलक्षे युक्त हो ती भी वहीं फल है ॥ ६ ॥

वैतालीयम् ।

द्धरक्षंगतावज्ञाभनो सूर्याद्युननवात्मजिस्थितो । बद्धस्तु पिता विदेशगः स्व वा राश्चित्रज्ञाद्यो पथि ॥ ७ ॥ टीका-पाप यह शिन वा मङ्गळ ऋर राशि २ । ५ । ८ । ३ ० । ३ ७ में हों और सूर्यंसे ७ वा ५ भावमें हो तो बालकका पिता बन्धनमें है कहना इसमें भी सूर्य चर राशिमें हो तो परदेशमें बँघा है, स्थिर राशिमें स्वरेशमें, दिस्बनावसे मार्गमें बँघा होगा ॥ ७ ॥

वैतालीयम् ।

पूर्णे शिश्तिन स्वराशिगे सौम्ये छम्रगते शुभे सुद्धे । छम्ने जरूनेऽस्तगोपि वा चन्द्रे पोतगता प्रसूचते ॥ ८ ॥ टीका-पूर्ण चन्द्रमा कर्क राशिमें और ड्रघ टम्पें बृहस्पति चर्द्य भावमें हो तो वह पसव गौका वा प्रटके ऊपर हुआ है अथवा टम्पें जरुवर राशि हो और चन्द्रमा सप्तम हो तौ भी वहीं फ्रुट होगा ॥ ८ ॥

## वैतालीयम् ।

आप्योदयमाप्यगः राशी सम्पूर्णः समवेक्षतेथ वा ।
मेषूरणवन्धुलयमः स्यात्स्रतिः सल्लिले न संश्यः ॥ ९ ॥
टीका-पदि लम्नें जलचर राशि हो चन्द्रमाभी जलचर राशिका हो तो
प्रसव जलके ऊपर हुवा कहना अथवा पूर्णचन्द्रमा लग्नको पूर्ण देखे तो यही
फल होगा अथवा जलचर राशिका चन्द्रमा दशम वा चलुर्थं वा लग्नें हो
तौभी वही फल कहना ॥ ९ ॥

## वैतालीयम् ।

चद्योडुपयोर्व्ययस्थिते गुप्त्याम्पापनिरीक्षिते यमे । अलिक्किंक्यते विलम्नगे सौरे शीतकरेक्षितेऽवटे ॥ १० ॥ टीका-शनि सम व चन्द्रमासे बारहवां हो और उसको पापबह देखे तो कारागारमें जम्म हुवा होगा और शनि कर्क दृश्विक राशिका स्ममें हो चन्द्रमाभी देखे तो (साई) साती वा संदक्षें जन्म कहना ॥ १० ॥

## वैतालीयम् ।

मन्देञ्जगते विलयमे बुधसूर्येन्दुिनरिक्षिते क्रमात् । क्रीडाभवने सुरालये प्रवद्णन्म च सोषरावनी ॥ ११ ॥ टीका-शिन जलवर राशिका त्यभें हो और उसको द्वप देखे तो तृत्य-शालामें जन्म कहना, उसी शनिको सुर्य देखे तो देदालयमें और उसीको चन्द्रमा देखे तो जबर भाषिने जन्म कहना ॥ ११ ॥

## उपनातिः ।

नृत्यम् प्रेक्ष्य कुनः रमञ्जाने रम्ये सितेन्दू गुरुरिमहोते । रिवर्नरेन्द्रामरगोकुलेषु शिल्पालये ज्ञः प्रतवं करोति ॥ १२ ॥ टीका-मत्तुष्य राशि लग्नें हो शनिषी लग्नका हो और मङ्गलकी दृष्टि रानिपर हो तो प्रतव श्मशानमें हुवा होगा और नृराशि लग्न गत शनिको शुक्र चन्द्रमा देखे तो सुन्दर रमणीय घरमें जन्म हुवा और ऐसे हा शनिको हुह स्पति देखे तो अधिहोत्र वा हवनशाला वा रसोईके स्थानमें जहां नित्प अधि रहती है वहां जन्म कहना और ऐसेही शनिको सूर्य देखे तो राजघर वा देवालय वा गौशालामें जन्म होगा और उसी शनिको छप देखे तो शिल्पालयमें जन्म कहना॥ ९२॥

वैतालीयम् ।

राइयंज्ञसमानगोचरे मार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे ।

स्वक्षीशगते स्वमन्दिरे बल्योगात्फलमंश्कर्सयोः ॥ १३ ॥ टीका-लम राशि नवांशक जैसा हो वैसीही स्मिनें जन्म, चरराशि नवांशकमें मार्गेमें, रियरसे घरमें जन्म, जो उम्र वर्गोत्तम हो तो अपने घरमें जन्म कहना, लम्र नवांशकमेंसे बल्वान्का फल होता है पूर्व योगोंके अनाव-में यह योग देखना ॥ १३ ॥

वैतालीयम् ।

आरार्कजयो सिकाणगे चन्द्रेऽस्ते च विसुच्यतेऽम्बया । दृष्टेऽमरराजमिन्त्रणा दीर्षायुः सुखभाक् च स स्मृतः ॥१८॥ टीका-मङ्गल सूर्य एक राशिके हों और इनसे नवम वा पञ्चम वा समम भावमें चन्द्रमा हो तो वह बालक भातासे अलग हो जाता है और ऐसे योगभें चन्द्रमापर बृहरातिकी दृष्टिनी हो तो बालक भाताका त्यागा हुआभी दीर्षाय व सुखी होगा ॥ १८ ॥

वसंतितिल्का । पापेक्षिते तुहिनगाबुद्ये कुजेऽस्ते । त्यको विनश्यति कुजार्कजयोस्तथाऽऽये ॥ सोम्यपि पश्यति तथाविधहस्तमेति । सोम्येतग्रेषु परहस्तगतोप्यनायुः॥ १५ ॥

टीका-लप्रमें चन्द्रमा हो पापपह उसे देखे और समप मङ्गळ हो तो पाताका त्यागा हुवा वह बालक पराजायगा और खप्तमें चन्द्रमा हो और शुप्तश्रहत्ती देखें शनि मङ्गल ग्यारहवें स्थानमें हों तो मातृत्यक्त बालक जिस वर्णके शुप्तश्रहकी दृष्टि चन्द्रमापर है उसी वर्ण बाह्मण आदिके हाथ लगेगा और चचेगा जो चंद्रमापर शुप्त श्रहकी दृष्टि और पापश्रहकी जी दृष्टि हो और पूर्वीक योगनी पूरा हो तो बालक किसीके हाथ लगकर मर जायगा॥ १५॥

## वैताछीयम् ।

िन्तमात्रगृहेषु तद्ध्यात्तरहालादिषु नीचमैः शुभैः ।
यदि नैकगतैस्तु वीक्षितौ लम्नेन्द्र विजने प्रसूपते ॥ १६ ॥
टीका-िवृत्तंत्रक यह सूर्य शनि बलवान हों तो पिता वा ताल चनाके घरमें जन्म कहना, जो मातृतंत्रक यह चंद्रमा शुक्र बलवान हों तो माँ वा
माताकी बहिनोंके घरमें जन्म कहना, जो शुप्तग्रह नीच राशियोंमें हों तो
वृक्षमें वा वृक्षके नीचे वा काष्ठके घरमें जन्म वा पर्वत नदी आदिमें कहना,
जो शुप्तग्रह नीचमें और लग्न चंद्रमाको तीनसे कर यह न देखें तो
जज्जलमें वा जहां कोई मलुष्य न हो ऐसे स्थानमें जन्म, जो
लग्न कहना ॥ १६ ॥

मंदाऋांता । मन्दर्क्षीशे शाशानि हिडुके मन्दर्र्षेक्गे वा । तद्यक्ते वा तमि शयनं नीचसंस्थेश्व भूमो ॥ यद्द्राशिर्वजति हरिजं गर्भमोक्षस्तु तद्ध- ।

त्पापश्चन्द्रस्मरसुखगतैः क्वेश्गमाहुर्जनन्याः ॥ १७ ॥ टीका-चन्द्रमा शनिके राशि वा अंशकर्षे हो तो स्तिकाके घरेषे दीवा नहीं था अन्वेरेमें जन्म हुआ और जो चौथा चन्द्रमा हो तो भी वहीं फल, जो चन्द्रमाको शनि पूर्ण देखे तौभी वहीं और चन्द्रमा जलचर राशिके अंशमें हो अथवा चन्द्रमा शनिके साथ हो तौभी अन्यरेमें जन्म हुआ सूर्ययुक्त चंद्रमाका यही फल है इन योगोंके होनेमें सूर्य वलवात् हो मङ्गल देखे तो सब योगोंका फल कर जाता है दीपसहित वरमें जन्म कहना जो तीनसे उपरान्त यह नीच राशिमें हों अथवा लग्नमें वा चतुर्थमें नीच ८ का चन्द्रमा हो तो अभिमें जन्म कहना। ( यद्रद्राशि ) शीपोंद्र राशि लग्नमें हों तो बालकका सुख प्रसनसमयमें आकाशकी ओर ज्ञान था पृष्ठोदयमें अथोसुख पृथ्वीकी ओर करके पैदा हुआ, मीन लग्न दोनों प्रकारका है इसमें जन्मे तो तिल्लां एक हाथ ज्ञार एक हाथ नीचे पृथ्वीकी भोर कहना और लग्न तो तिल्लां एक हाथ ज्ञार एक हाथ नीचे पृथ्वीकी भोर कहना और लग्न वा लग्नन्या पापयुक्त सप्तम वा चतुर्थ स्थानमें हों तो प्रसनसमयमें माताको चहा कष्ट हुना होगा, प्रसव कहीं खार ( चारपाईमें ) कहीं दोमंजले तीमंजले घरमें कहीं स्मिमें होते हैं और दिनमें विना दीपकक्षा अन्धेरा नहीं रहता इत्यादि विचार जाति कुल देशकी रीति खिल्लिवार से सन जगह फल कहना ॥ १७॥

#### इन्द्रवज्ञा ।

स्नेहः श्रांकादुदयाचे वितिदीयोर्कयुक्तर्शवशाचराद्यः।

द्वारंच तद्वास्तुनि केंद्रसंस्थेज्ञैयं प्रहेवींर्यसमन्तिर्वो ॥ १८॥ टीका-चंद्रमासे तेल-जैसे राशिके प्रारम्मभें जन्म होगा तो दीयेमें तेल जिस राशिके प्रारम्मभें जन्म होगा तो दीयेमें तेल मरा था, मध्य राशिमें हो तो आधा था अन्त्य राशिमें हो तो तेल नहीं रहाथा कहना ऐसे ल्या प्रारम्भें जन्म होगा तो दीयेपर बची पूर्ण थी, मध्य लम्स लगेसे दूसरे जमे धरा गया, स्थिरमें स्थिर दिस्वमानमें हो तो दीना एक जमेसे दूसरे जमे धरा गया, स्थिरमें स्थिर दिस्वमानमें चालित कहना सूर्यकी राशि जिस दिशाकी है उस दिशाभें दीना होगा चा सूर्य ८ पहर आठ दिशोंने घुमता है उस समय जहां हो उधरही दीना कहना हन योगोंमें पापयुक्तमें तैलादि मलिन शुप्त युक्तसे निर्मल खोर राशियोंके रङ्ग समान रङ्ग कहना, केन्द्रमें जो यह हो उसकी जो

रिशा है उस ओरको सुतिकाघरका दार होगा बहुत यह केन्द्रमें हों तो बलवान्की दिशा और केन्द्रोंमें कोईसी न हो तो लग्न राशिकी दिशा अथवा लग्न दादशांशकी दिशामें द्वार कहना सुख्य बलवान् यह फल देता है ॥ १८॥

> ज्ञार्द्रस्त्रविक्रीडितम् । जीर्णे संस्कृतमर्केने क्षितिसुते दग्धं नवं ज्ञीतगौ । काष्टाढ्यं न दृढं रवौ ज्ञाज्ञिसुते तन्नेकाज्ञिल्युद्धवम् ॥ रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुने जीवे दृढं मन्दिरं। चक्रस्यैश्च यथोपदेज्ञरचनां सामन्तपूर्वी वदेत् ॥ १९ ॥

टीका-शनि बलवान हो तो स्विकाका वर पुराना और अच्छा होगा।
मङ्गल बलवान हो तो आधरण, चन्द्रमासे नवीन और शुक्क पक्ष हो तो
सुन्दर लीपा पोताभी होगा, सूर्यसे कचा और काइसे भरा हुआ छुपते
अनेक मकार चित्र विचित्र, शुक्रते सुन्दर रमणीय रङ्गदार बृहस्पतिसे
हढ पक्का, बलवान मह निससे वरका लक्षण पाया है उसके समीप व
आगे पिछे नितने मह हों उननी कोठिरियां उस घरमें आगे पीछं होंगी
आचार्यने यहां शाला प्रमाण नहीं कहा अत एव में और मंथोंसे लिख
देता हूं बृहस्पति दशम स्थान कर्कके ५ अंशके भीतर आरोही हो
तो तिपुरा घर होगा, ५ अंशसे उपरान्त अवरोही हो तो दोपुरा परमोच
५ अंश पर हो तो चौपुरा लग्नमें घन राशि बलवान हो तो तिपुरा
और जो दिस्वभाव ३। ६। १२ राशि हैं इनमें दोपुरा कहना ॥ १९॥

दोधकम्।

मेषकुछीरतुछाछिषटैः प्राग्रत्तरतो ग्रर्रसौम्यगृहेषु । पश्चिमतश्च वृषेण निवासो दक्षिणभागकरौ मृगसिंही ॥२०॥ टीका-छर्मे १ । ४ । ७ । ८ । ११ ये राशियां वा इनके अंश हों तो उस वर्षे वास्तुसे पूर्व जन्म और ९ ।१२ । ३ । ६ ये राशियां वा इनके अंश हो तो उत्तरको, २ से पश्चिम और, ४ । १० से दारीण की ओर पसन हुआ कहना ॥ २० ॥

वैतालीयम् ।

प्राच्यादिष् हे कियादयो दौद्री कोणगता दिसूर्तयः।

श्रुट्यास्विप वास्तुवद्भदेत्पादेः पद्मिनवान्त्यसांस्थितेः॥ २ ३॥ टीका-सृतिका स्थान वरके किस खोर था कहनेमं १ । २ राशि लग्नमं हो तो चरके पूर्व, और ३ से आग्नेय, ४।५ दक्षिण, ६ नैर्कट्य, ७।८ पश्चिम, ९ वायद्य १०। ११ उत्तर, १२ ईशान, जैसा पहिले वास्तु कहा वैसाही यहां जानना, लग्न दितीय राशिके स्थानमें साटका शिर, तीसरी वारहवीके स्थानमें शिरानेके २ पावे इनमें तीसरेसे दाहिना वारहवेंसे वायां और छठी और नवीं राशिके सहश पायन्तके पावे इनमें भी छठेसे दाहिना नवींसे वायां और राशियोंसे और अङ्ग ये खाटके लक्षण इस कारणसे हैं कि जहां दिस्वभाष राशि वहां विन त्वचा कवी लक्षा अथवा किल होगी जिस राशिमें पाप ग्रह हो उस अङ्गमें भी पहीं फल कहना ॥ २१ ॥

ू अनुषुष् ।

चन्त्रलमान्तरगतेर्यहैः स्युह्तपमातिकाः । बहिरन्तश्चच क्रार्द्धे दृश्यादृश्येन्यथापरे ॥ २२ ॥

दीका- उमसे उपरान्त चन्त्रमा पर्यन्त बीचमें जितने श्रह हैं। उतनी वहां उपस्तिका (स्रुतिका घरमें और खीं) होंगी उनके रूप वर्ष आयु उन्हीं भहों से सहस कहना और (चक्रार्क्ट) उन्नि सातवें स्थान पर्यन्त जितने महहों उतनी खियां समीप भीतरही होंगी सप्तमसे द्वादशपर्यन्त जितने मह हों उतनी घरसे बाहर होंगी यहाँ कोई आचार्य बाहर भीतरमें उठदा मानते हैं— यथा उपसे सप्तम पर्यन्त जितने शह हों उतने बाहर और सममसे द्वादश पर्यन्त जितने महहों उतने भीतर इतनेमें कोई मह अपने उच वा वक्रका हो तो

तिखणी स्त्री कहनी और कोई मह उचांश स्वांश स्वीय देष्काणमें हो तो दिखणी स्त्री कहनी ॥ २२ ॥

दोघकुम्।

लमनवांश्य पुल्यत तुः स्याद्वीर्ययुत्त महत्तु ल्यवपुर्वा।
चन्द्रसमेतनवांश्यवर्णः कादिविलमिक्तमगानः॥२३॥
टीका—लममें जो नवांस हैं उसके स्वामीके तुल्य कर बालकका होगा, कर (मध्यिक्वलक्क्) इत्यादि पहिले कहे है, अथवा सबसे बहुत बल जिस महका है उसका स्वक्ष्य होगा साथि बल विशेष हो तो लमनवांस के तुल्य और मह बल विशेष हो तो महके तुल्य और चन्द्रमा जिस नवांस पर है उसके स्वामीके तुल्य वर्ण "रक्तश्यामो भास्करो" इत्यादि पहिले वह मह दीर्घ राशिका स्वामी हो और दीर्घ राशिमें बैठा हो तो उस राशिके तुल्य अक्ष्य दीर्घ होगा, वैसे ही हस्वमें हस्व, मध्यमें मध्य कहना॥ २३॥

शार्द्रेलिक्सीडितम् । कंटक्छोत्रनसाकपोल्ड्ननो वकं च हौरादय-। स्ते कंटांशकबाहुपार्थहृदयकोडानि नाभिस्ततः॥ बस्तिः शिश्वयुदे ततश्च वृषणात्रुक्त ततो जानुनी। जंपांत्रीत्युभयत्र वाममुदितैईंच्काणभागैस्त्रिषा॥ २०॥

टीका—स्त्र देष्काणके वशसे ३ भागोंमें चिहादि होते हैं पहिला देष्काण हो तो लग्न राशि शिर, दूसरी बारहवीं नेत्र, ३ । १ १ कान, ४। १ ० नाक, ५। ९ गाल, ६। ८ हन्न (ठोडी) ७ सुल इनमें लग्नसे सप्तन पर्यन्तकी दाहिनीं भोरके अङ्ग और सप्तमसे द्वादश पर्यन्त वाम अङ्ग सवत्र यह विचार कहना दूसरा देष्काण हो तो कण्ठ लग्न राशि १।, और २। १२ कन्या, ३। १३ बाहु, ४। १० बगल, ५। ९ हृदय, ६। ८ ऐट, ७ नामि वाम दक्षिण विभाग पूर्ववत् तीसरा देष्काण हो तो लग्न बस्ति लिङ्ग और नामिके मध्य, २।१२ लिङ्ग और स्रदा, ३। ११ वृषण, ४।१० करु, ५।९ जातु,६।८ द्वरने, ७ पेर इसी मकार देष्काणोंके विभाग हैं ॥ २४ ॥

ज्ञार्द्रुश्विकीडितम् । तस्मिन् पापयुते वर्णे ग्रुभयुते दृष्टे च छक्ष्मादिशे- । त्स्वशीशे स्थिरसंयुतेषु सहजः स्याद्न्यथागंतुकः ॥ मंद् इमानिळजोग्निशस्त्रविषजो भौमे बुधे भूयुवः ।

सूर्षे काष्टचतुष्पदेन हिमगी शृंग्यञ्जजोन्यैः शुभम् ॥ २५ ॥
टीका—जिस राशिक देष्काणमें पाप यह है वह राशि तुल्य अझमें
चोट वा छिद्र करती है, उस पापप्रहके साथ शुनयह भी हो वा शुनयह
देखे तो तक्ष्म (तिल लाखन मसा) आदि होंने, जो वही यह अपनी राशि वा
अंग्रमें हो वा स्थिर राशि नवांशमें हो तो उस अझमें तिलादि चिक्क
जन्महींसे होगा, इससे विपरीत हो तो वह चिक्क पीछे होगा, यदि वह
चिक्ककर्ता यह शनि हो तो पापाण पत्थरसे वा अभिसे चिक्क होगा सूर्य
मङ्गल हो तो अधि वा शस वा विषसे, खुध हो तो पृथ्वी पर गिर जानेसे,
सूर्य हो तो काष्टसे, चन्द्रमा हो तो सींग्वाले वा जलचर जीवसे, और मह
शुभ होते हैं वणकारक नहीं हैं ॥ २५ ॥

हरिणीवृत्तम् । समतुपतिता यस्मिन्भागे त्रयः सबुधा ग्रहा । भवति नियमात्तस्यावाप्तिः शुभेष्वशुभेषु वा ॥ त्रणकृदशुभः षष्ठे देहं तनोर्भसमाश्रिते । तिलकमसकृदृष्टः सोम्येर्युतश्र स लक्ष्मवान् ॥ २६ ॥ इति बृहजातके सुतिकाच्यायः ॥ ५ ॥

टीका ─इप संयुक्त तीन मह और शुन या पाप जैसे हों बुध संयुक्त ४ होनेसे वाम दक्षिण जिस विज्ञागमें बैठें वस अङ्ग पर अवश्य चिह्न करें उनमें भी जो मह अधिक बली है उसकी दशामें वह वण चोट होगा, और कोई पाप यह छठा हो तो " कालाङ्मानीति " श्लोक प्रकारसे जिस अङ्गेर्ने हैं उसपर वण करेगा वह पाप यह अपनी राशि अंशर्ने वा शुक्त युक्त होते वह वण गर्भहीस होगा और प्रकारसे पीछे होनेवाला कहना, लक्ष्म रोमोंकी पुजीको कहते हैं ॥ २६ ॥

इति मही०वि०वि० बृहज्जातकेनाषाटीकायां मृतिकाऽध्यायः पञ्चमः ॥५॥

# अरिष्टाध्यायः ६.

विद्युन्माला ।

संध्यायां हिमदीधितिहोरा पापैर्भान्तगतैनिधनाय।

प्रत्येकं शशिपापसमतैः केंद्रेगी स विनाशस्पेति ॥ १ ॥ टीका-सूर्येबिम्बके आशा अस्त होनेसे हेढ वडी पहिलेसे हेढ वडी पृष्ठि तक सन्ध्या कहते हैं ऐसे समयमें जिसका जन्म हो और लक्षमें चन्द्रमाकी होरा हो और कोई भी पापबह राशिके अन्स्य नवांसकमें हो तो वह बालक नहीं बचेगा, अथवा चन्द्रमा केन्द्रमें पापसक हो और चीनों केन्द्रोंमें पापबह हों तो भी वही फल होगा ॥ १ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

चक्रस्य पूर्वोत्तरभागगेषु क्रूरेषु सौम्पेषु च कीटलग्ने ।
क्षिप्नं विनाज्ञं ससुपैति जातः पापैविलग्नास्तमयाभितश्च ॥२॥
टीक्ना कुण्डलीमें लभ्नते सममपर्यन्त पूर्व माग है परन्तु लग्न के जितने नवांश सक्त हों जतनेही चलुर्थकेमी पूर्वार्खमें यहां गिनती नहीं है चक्त पूर्वार्खमें पापमह हों और उचरार्खमें श्रुप्त मह हों और लग्नमें कर्क वा वृश्चिक राशि हो तो वह बालक सीम्रही नष्ट हो जाने, अथवा बारहवां पापमह लग्नमें आनेको हो और छठा पापमह समममें जानेको हो तो मृत्यु योग है भिर्त लग्नमें वा समममें पापम कर्नरी हो तो मृत्यु योग है और प्रकार अर्थ है कि लग्नमें वा समममें पाप कर्नरी हो तो मृत्यु योग है ॥ २ ॥

### अनुष्टुप् ।

पापाबुदयास्तगतौ ऋरेण युतश्च शशी । दृष्ट्य शुभैर्न यदा मृत्युश्च भवेदचिरात् ॥ ३ ॥

टीका-पापशह लग्न और सममें हो और चन्द्रमा पापछक्त हो शुज्ञ शह चन्द्रमाको न देखे तो बालक शीध्र मर नावे ॥ ३ ॥

### अनुष्टुप् ।

क्षीणे हिमगो व्ययगे पाँपेरुद्वाष्टमगैः । केन्द्रेषु ग्रुभाश्च न चेत् क्षित्रं निधनं त्रवदेत् ॥ ४ ॥

टीका-क्षीण चन्द्रमा बारहवां हो और छम और अप्टम स्थानमें पापग्रह हो और किसी केन्द्रमेंभी शुभग्रह न हो तो बालकक्षी मृत्यु कहनी॥ ४॥

### अनुषुप् ।

ऋरसंयुतः ज्ञज्ञा स्मरान्त्यमृत्युलम्नगः । कण्टकाद्वहिः ग्रुभैरवीक्षितश्च मृत्युदः ॥ ५ ॥

टीका-चन्द्रमा पापयुक्त ७।१२।८।१ इन भावोंने हो और चन्द्रमाको शुन यह न देखे और शुनयह केन्द्रमें हो तो बालककी मृत्यु कहनी ॥ ५॥

# पृथ्वीछन्दः ।

शिशन्यरिविनाशगे निषनमाशु पापोक्षेते । शुभैरथ समाएकन्दलमतश्च मिश्रेः स्थितिः ॥ असिद्धरवलोकिते बिलिभरत्र मासं शुभे । कलत्रसिते च पापविजिते विल्ल्याविषे ॥ ६ ॥

टीका-चन्द्रमा छठा वा आठवां हो पापबह उसे देलें तो शीव्र मृत्य होगी और उसी चन्द्रमाको शुप्तमहिती देखें तो आठ वर्षमें होगी, शुप्त पापीकी दृष्टि वरावर चन्द्रमापर हो तो ४ वर्ष बचैगा, चन्द्रमापर ६।८

भावमें किसीकी भी दृष्टि न हो तो अरिष्टभी नहीं होगा, जिसका कृष्ण पक्षमें दिनका जन्म वा शुक्क पक्षमें रात्रिका जन्म हो भीर चन्द्रमा पापयुक्त ६। ८ मेंभी हो तौभी अरिष्ट नहीं होगा, जो छठे आठवें स्थानमें दुध वा बृहस्पति वा शुक्क हो और उसे बलवान् पापमह देखें। तो वह बालक १ महीने बचेगा जिसका लग्नेश पापयुक्त वा पापजित अर्थात् महयुद्धमें हारा हुवा हो तो एक महीना बँचे उपरांत मेरे ॥ ६॥

### मन्दाकांता।

लमे क्षिणे ज्ञाज्ञानि निधनं रन्ध्रकेन्द्रेषु पापैः । पापान्तस्ये निधनहिबुक्वचूनसंस्ये च चन्द्रे ॥ एवं लमे भवति मदनच्छिद्रसंस्थेश्च पापै- । मात्रा सार्द्धे यदि न च जुमेवीक्षितः शक्तिसृक्षः ॥७॥

टीका-लबमें सीण चन्द्रमा हो और अष्टम और केन्द्रों १ 181919 ० में पापबह हो तो बालकका शीघ्र मृत्यु होवे और पापबहोंके बीच चन्द्रमा अष्टम चतुर्थ समम मावमें हो तौमी मृत्यु कहना और लघमें पापान्तःस्थ चन्द्रमा सातवें वा आठवें स्थानमें हो और चन्द्रमाको बलवान् शुप्तमह व देखें तो बालक तथा उसकी माता साथही मरें चन्द्रमा पर शुप्तमहोंकि हि तो बालक मरे और माता बच जाय ॥ ७ ॥

#### इन्द्रवद्मा ।

राज्यन्तर्गे सद्भिरविध्यमाणे चन्द्रे त्रिकोणोपगतिश्च पापैः । प्राणेः प्रयात्याञ्च ज्ञिञ्जवियोगमस्ते च पापैस्तुहिनांञ्ज्ञञ्जे ॥८॥ टीका-चन्द्रमा किसी राशिके अन्त्य नवांशकमें हो श्रुप्तग्रह न देखें पापग्रह त्रिकोण ९ । ५ में हो तो बालक शीघ मरे लग्नमें चन्द्रमा सप्तमें पाप हो तो मृत्यु होवे ॥ ८ ॥ इरिणीवृत्तम् । अञ्चभसिहते अस्ते चन्द्रे कुचे निधनाश्रिते । जननिष्ठतयोर्मृत्युर्छप्ने रवो तु सञ्चलः ॥ उदयति रवे। ज्ञीतांज्ञो वा त्रिकोणविनाज्ञगै- । निधनमञ्जभैवीयोपतैः ग्रुभैनं युत्तेक्षिते ॥ ९ ॥

टीका-गिन राहुके साथ चन्त्रमा लग्नमें ही और मङ्गल अष्टमस्थानेंमें हो तो मा नेटा दोनोंकी मृत्यु होने इस योगेंमें सूर्यभी साथ हो तो जनकी मृत्यु शखसे होने ना शिन जुन युक्त मत्त सूर्य लग्नमें और मङ्गल अष्टम हो यहनी अर्थ है यस्त, सूर्य अमावास्थाके दिन राहु केतु युक्की कहतेहैं और लग्नमें सूर्य ना चन्त्रमा हो त्रिकोण ९। ५ अष्टममें पार मह हो नलनान् शुक्तमह नदेले न युक्त हो तो मृत्यु होने ॥९॥

#### अपरवक्त्रम् ।

अतितरिवज्ञज्ञाङ्कभूमिजैन्यैयनवमोदयनैधनाश्चितैः ।
भवाति मरणमाज्ञ देहिनां यदि बिलिना ग्रुरुणा न वीक्षिताः॥ १०॥
टीका-बारहवां शनि नवम सूर्यं त्रव्रका चन्द्रपा अष्टम मङ्गल हों इनः
को बलवान बृहस्पति न देखे तो बालककी शीव बृह्छ होवे बृहस्पति
किसीको देखे किसीको न देखे तो आरेट मात्र कहना, पञ्चम बृहस्पति
इन सबको देखे परन्तु बल्दीन हो तो दोषपारिहार नहीं करता ॥ १०॥

### पुष्पिताशः ।

सुतमद्दनवान्त्यलगरन्त्रेष्वश्चभयुतो मरणाय ज्ञीतर्राह्मः । भृगुसुतज्ञाहापुत्रदेवपूर्ण्येयादे नलिभिनीवेलोकितो युत्तोवा॥ ११ ॥ टीका-शीण चन्द्रमा पापयुक्त लग्न वा पञ्चम वा सप्तम वा नवम वा स्राम हो सीर उसे वलवान् शुक्र द्वप बृहस्पति न देखें तो बालककी भृत्य होने ॥ ११ ॥

### अमराविलसितम् ।

योगे स्थानं गतवित बिलनश्चन्द्रे स्वं वा तन्नग्रहमथवा । पापैर्देष्टेबलवित मरणं वर्षस्यान्ते किल मुनिगदितम् ॥ १२ ॥ इति बृहजातकेऽरिष्टाध्यायः ॥ ६ ॥

टीका-जिन योगोंके फलका समय नहीं कहा उनमें योग करनेवाले महोंनेंते जो बलवान् है उसकी स्थित राशि पर जब चन्द्रमा आवे तब आरष्ट होगा अथवा चन्द्रमा जो पुनः उसी अपनीवाली राशिमें जब आवे परंतु इतने विचार एक वर्षके भीतर चाहिये जिन योगोंका समय नहीं कहा उसका फल वर्ष भीतर हो जाता है ॥

अरिष्ठध्यायके पीछे अरिष्ट भङ्ग सर्वत्र रहता है परंतु यहां आचार्य-ने कुछ इसी अध्याय और कुछ राजयोगोंमें अंतनीव कर दिया यह सर्वेसाधारणमें नहीं जाने जाते इस कारण मैं कुछ अरिष्ट हारक योगोंको दोहोंमें छिखता हूं।

दोहा।

प्रथमनवनमें देन छर, अति बलवन्त जो होय । योग अरिष्ट जहां तहां, छिनमें देने लोय ॥ १ ॥ जोरवन्त तत्र भावपति, पाप न देले कोय । श्रुप्त देलें धन जन सहित, दीरचनिनी होय ॥ २ ॥ देन देत्य छरू चन्द्रसुत, दरलानेमें चंद। जो भी अष्टम पाप छत, करे बुरा फळ बन्द ॥ ३ ॥ श्रुप्तराधीमें पूर्ण शिश्र, श्रुप्त महोंके बीच । देले उसना रिष्टको, कृट बहाने कीच ॥ ४ ॥ विद्युस्त अरु दोनों छह, कण्टकमें बलवन्त । जो भी पाप सहाय हों, करें दुरितका अन्त ॥ ५ ॥ श्रुक्रपक्ष निश्च जन्ममें, चन्दा पूर्ण शिरार । बैठा अष्टम पष्टमें, करे नहीं कछु पीर ॥६॥ श्रुप्तरासी देष्काण प्रानि, श्रुप्तरासी श्रुप्तथान । श्रुप्त लेवरस्ता दे हैं, देने मृत्युकी लान ॥ ०॥ चन्द्रराशि पति श्रुप्तवचर, केन्द्रकोणमें होय । योगजनित सब दृष्ट फळ, रहे न पूरा होय ॥ ८ ॥ सफळ अश्रुप्त श्रुप्त वर्गमें, देले छह चलवन्त ।

सर्वाहें बुराई दूरकर, करते सौरूप नितन्त ॥ ९ ॥ उपच्ययें राहू बसे, देखें श्रुप्त बलवान । बाल अरिष्ट विनाशके, खायू देत निदान ॥ १० ॥ सर्वगगनचर जन्ममें, शीर्षोदयके होय । नष्ट होतहें सब दुरित, वकगती ज्यु निर्हें कोय ॥ ११ ॥ लग्न चन्द्रको सातही, देखे ग्रहगत लाज । कहत मही यह बालका, सुखी करेगा राज ॥ १२ ॥

> इति महीधरकतायां बृह्ंजातकभाषाटीकायाम-रिष्टाऽध्यायः षष्टः ॥ ६ ॥

# आयुर्दीयाऽध्यायः ७. पुष्पितात्रा ।

मययननिणित्थश्किपूर्वेदिंवसकरादिषु वत्सराः प्रदिष्टाः ।
नविश्विविषयाश्चिभूतरुद्दश्सहिता दश्भिः स्वलुङ्गभेषु ॥१॥
टीक्का-दशा अंशायु विण्डायु निसर्गयु तीन प्रकारकी कहते हैं—यहां
आचार्यने पहिले और आचार्यों के मत २ प्रकार काटकर आप बहुत
शन्यां से प्रमाण जानकर अंशायु दशा स्थापन करी है वह पीछे लिला
जायगी, परतु उसमें अञ्जयातकी रीति प्रकट नहीं यहां पूर्वमतमें प्रकट
है अत प्रव पहिले वही मत जो मयनाम आचार्य ययनाचार्य मणित्थाचार्य
शाकि प्रशार आदियोंने कहा सो लिला जाता है, दशाके लिये सूर्योदि महींके वर्ष सूर्यके ९ दश सहित १९, चन्त्रमा १५ दश सहित २५, एवं दश
सिंहन सबके हैं मङ्गल १५, छत्र १२, बृहस्यित १५, शुक्र २१, श्रानि
२० ये वर्ष प्रमाण हैं ॥ १॥

मन्दाकान्ता ।

नीचेतोऽर्न्यं हप्ताते हि ततश्चान्तरस्थेऽग्रुपातो । होरा त्वंशप्रतिममपरे राशिक्तत्वं वदन्ति ॥ हित्वा वक्तं रिष्ठगृहगतैहींयते स्वित्रभागः । सूर्याच्छन्नद्यतिषु च दर्छ प्रोह्म क्रुकार्कपुत्रौ ॥ २ ॥

टीका-जो यह परम उच हो वह पूरे वर्ष पाता है और परम नीचमें आधापाता है जैसे सुर्य मेषके १० अंश पर होगा तो १९ वर्ष पूरे दशा 'पावैगा जो परम नीच तुलाके १० अंश पर हो तो आधा (९ वर्ष ६ महीने) पार्वेगा इनके बीच हो तो (अनुपात ) त्रैराशिककी रीतिसे करना उचके समीप तरकाल मह स्पष्ट हो तो उचराश्यादिके साथ, नीचके समीप हो तो नीच राश्यादिके साथ जैराशिककी रातिसे अनुपात करना । यथा ग्रह स्पष्ट अपने नीच स्पष्टमें घटाके जो अंक रहे उससे उसी ग्रहके उक्त वर्षींका आधा अर्थातं नीच वर्षको ग्रणदे ६ राशिंसे भागदे जो छन्त्रि हो उसे उसी पहले नीच वर्षीमें जोडदे जो हो वह उस महकी वर्षादि दशा होती है। यदि मह स्पष्ट उंचके समीप होकर उचले आगे हो तो गहस्पष्टमें उचको घटावे, यदि बहत्पष्ट उचते पिछे हो तो बहत्पष्टहीको उचमें घटावे शेवसे उत्ती बहके उक वर्षका आधा अर्थात नीच वर्षको ग्रणदे और छः राशिप्ते भागदे जो छन्य वर्षादि हो उसको उसी महके उच वर्षमें घटा देनेसे दशा होगी। और यदि महस्पष्ट नीचके सभीप होकर नीचसे आगे हो तो महस्पष्टमें नीचको घटावें, यदि मह-स्पष्ट भीचसे पीछे हो तो। उदाहरण शुक्रस्पष्ट ३।२५।१७।३८ शु० उच ११। २७।०।० नीच पारणावा उचनर्ष २१।०।० नीच वर्ष १०।६।०।० नीचेंने वह स्पष्ट घटाया २।४।४२।२२ नीच वर्षसे ग्रण दिया भागहार क्षेपक ६।०।०।० छः राशिसे नाग लिया लिभ ३।७।५।४९ शुकका नीच वर्षो ३ । ६ में जोडा तो १४।१।५।४९ शुक्र दशा हुई जब नीचमें स्पष्ट न घरे तो उदाहरण भौमस्पष्ट शाराध्याय उच रानटागा नीच ३।२८।०।० उच वर्ष १५।०।०।० नीच वर्ष ७।६।०।० स्पष्टें नीच . घटाया ०१९ १।४५।५३ इससे नीच वर्ष खणाइर क्षेपक ६।०१०।० सें भाग लिया लिच ०।५।२६।२८ नीच वर्षीमें जोड दिया ७।१९।२६।२८

भीमदशा हुई, ऐसाही सबका जानना । उम्र दशाके हेतु जितने नवांशक लग्रके भुक्त हुये हों उतनेही वर्ष छत्रकी दशा होती है जैसे छन्न स्पष्ट ८ । २५ । १० | १७ है २३ । २० अंश वर्यन्त ७ नवांश सुक्त हुये यही ७ वर्ष मिले अपवरोष १ । ५० का त्रैराशिक जैसा १।५० को १२ . से ग्रुण दिया ३। २० से भाग लिया लिब्ब ६ महीने हुये शेष १२० को ३० से ग्रण दिया ३। २० अंशकी कला २०० से भाग लिया छान्य १८ दिन हुये शेष कुछ नहीं है यदि होता तो ६० से छणकर २०० के भाग देनेसे घडी मिखती यह वर्ष ७ मास ६ दिन १८ घटी। लमकी दशाहुई और किसीका मत है कि लग स्पष्टमें जितनी राशियां भुक्ति गई उतने वर्ष लघरशा होती है जैसे इसी लग रनप्टमें ७ राशि भुक्त हुई यही ७ वर्ष हुये बाकी २५।१०।१७ हैं इनका विकला-विण्ड ९०६१ ७ महीना प्रमाण १२ से ग्रुण दिया तो १०८७०४ अंश २० का विकला पिण्ड १०८००० **प्ताग** दिया तो लब्बि मास १० दिन २ घडी ३ हुये महीना मिले उपरान्त शेष अंकको ३० से राणाकर ९०८००० से भाग दिया लीव्य दिन फिर भी शेवांकको ६० से छण दिया उसी भागहारसे भाग दिया हो छिन्न चढी मिलेंगी इस रीतिसे खमदशा ७१९०।२।३ हुई अन यहां दो मकारकी छन्न दशा कही है इसमें निश्वय यह है कि पड़र्गेने छन्नेशका बढ़ बहुन हो तो राशि छन्म वर्ष और स्म नवांशेष विशेष बलवान हो तो राशिको छोडकर अंग्र तुल्य वर्ष तप्रदशा होती है। जो ग्रह शत्रुराशिमें हो। तो उसका तीसरा भाग घटा देना परन्तु मङ्गळ शत्रुराशिमें ती नहीं घटता है, दूसरा प्रकार यह है कि जो यह वक हो रहा है वह शतुराशिभें भी हो तो तीसरा भाग नहीं घटता यही अर्थ ठीक है । जो यह अस्तङ्गन है उसका अने वर्षीका आया घर जाता है परन्तु शुक्र और शनि अरन हुवेंने भी पुरेही रहते हैं आधे नहीं घटते ॥ २ ॥

### प्रहर्षिणी।

सर्वोर्द्धत्रिचरणपञ्चवष्टभागाः क्षीयन्ते व्ययभवनाद्वतत्वुवामम् । सत्त्वदं हत्तति तथैकराशिगानामेकोंशं हरति वली तथाह सत्यः ३

दीका-नो पाप यह वारहवां हो उसके पूरे वर्ष घट जाते हैं, ग्यारहवें के आपे, दशनके तीसरा भाग, नवनके चौथाई, आठवें के पत्रमांश, सममके छठा भाग घटता है और शुभयहका आधा घटेगा यथा वारहवें आधा ग्यारहवें चौथाई, दशरें आधा ग्यारहवें चौथाई, दशरें में छठा भाग, नवें में आठवां भाग, अप्टममें दशमांश, सातवें में वारहवां भाग घटता है जो एकही स्थानमें दो तीन वा बहुत यह हों तो समका ग नहीं घटना जो उनमें सबसे बलवान है उतीका एक भाग घटता है जवा एकही क्यांत जिस भावमें जिस पार वा शुभमें जितना घटता है उनना एकही बलवान यह घटेगा. और यहनी स्मरण रखना चाहिये कि सीण चन्द्रमा और पाप ग्रक हाय कर तो हैं परन्त यहां उनका पापवाला काम नहीं होगा अर्थात पूरा भाग नहीं घटेगा आधा घटेगा ॥ ३॥

## वसन्ततिलका ।

सार्द्धोदितोदितनवांशहतात्समस्ता-। द्रागोष्टयुक्तशतसंख्यसुपैति नाशम् ॥ ऋरे विख्यसहिते विधिना त्वनन । सौम्योक्षिते दुख्मतः प्रख्यं करोति ॥ ४ ॥

टीका-अब और संस्कार कहते हैं—उदित नवांश सार्चोदित करना ध्यांत लग्ने नितने नवांश सक हुये हों वे उदित नवांश कहाते हैं जिस नवांशों जन्म भया वह जितन। सक हुवा है उसपरसे त्रैराशिकसे जो फट मिछे वह उदित नवांशों जोड देते सार्चोदित उदित नवांश होता है इसका पिण्ड करके लग्ने जो पापपह है उसकी दशाका पिण्ड खणना २०८ के भाग हैनेसे जो वर्ष मिछे वह उस ग्रहके दशा वर्षादित प्रधार देना जो उस

लग्नस्य पापगह पर शुप्तगहकी पूर्ण दृष्टि हो तो उस फलका आधा न्यून करना पूरा नहीं घटाना । उदाहरण छत्र स्पष्ट ७। २५।१०। १७। २३ अंध र्२० कला पर्यन्त ७ नवांश सुक्त हुये शेष आठवें नवांशकके १ अंश ५० कला हैं इनका त्रेराशिक १। ५० का कला विण्ड ११० को २०० से भाग दिया लब्बि॰ शेष ११० को १२ से छणा किया २०० से भाग दिया छात्र ६ बाकी १२० को ३० से छणा किया २०० से नाग छिया फछ १८ शेषको ६० से ग्रणाकर वही हारसे भाग छेना चौथा फड मिलेगा यहां अंक शेष न रहा लिखि॰ अन लामके ४ अंक । ६ । १८ । भें गत नवांश ७ को जोह दिये ७१६। १८। ० यह सार्खीदित उदिन नवांश हुआ ल्रमें पापमह शनिके दशा वर्षादि ३३।८। १४। ४५ इसेंने ७।६। १८।० घटा दिवे ६।१।२६।४५ ये शनिकी दशा हुई लमके इस शनि पर शुनप्रहकी दृष्टि है इस कारण सार्व्होदिन डाँदेत नवांशका आधा ३।९।९।० घटाया ९।११ ।५।४५ यह शनिकी दशा हुई जब लप्रमें पापप्रह वा शुन्तप्रह २ वा ३ वा ४। ५। ६ हो तो जो यह अंशों में लमांशकोंके सभीप है वही घटेगा सभी महोंकी दशा नहीं घटेगी और इस संस्कारों कोइ ऐसा अर्थ करने हैं कि जो सार्द्धीदेत उदित नवांश है उससे सम्पूर्ण बहोंके आय्योग रागना, १०८ से नाग लेना जो लब्बि हो समस्ताय विण्डमें घटा देना जो लक्षमें शुक्त्रहकी दृष्टिमी हो तो उस पत्रत्का आधा घटाना घटायके जो शेष रहे वह सपस्त यह दशायु होती है उपरान्त दशाहीकी गणनासे सब महों के दशा चर्पादे छेने । जैसे शानिकी दशा निकासनी हो तो शनिकी दशा वर्षादि जो पहिले गणितसे आई है उससे समस्न यह दशायु पिण्ड जो मिखा है उसको सुणना ५'२० वर्ष ५ दिनसे भाग लेना जो छन्धि मिळे वह शनिकी दशा हुई इसी प्रकार असी महींकी दशा वनेगी, तो छबमें बहुत यह हों तो छमांशकके समीप कोई पापमह हो तो तब यह संस्कार करना नहीं तो इसका कुछ उदाहरण आगे ' यरिनन्योगेत्यादि ' आठवें छोककी टीकार्नेभी लिखा जायगा यही अर्थ ठीक है ॥ ४ ॥

# शिखरिणी।

समाः पष्टिद्विंशा मञ्जकारेणां पञ्च च निज्ञा । इयानां द्वाञ्चिज्ञत् सरकरभयोः पञ्चकक्वतिः ॥ विद्धपा साण्यायुर्वेषमहिषयोद्वादिज्ञ क्युनां । स्मृतच्छागादीनां दशकसहिताः षट्च च परमम् ॥ ५ ॥

टीक्ना—परमाय प्रमाण कहते हैं-महुष्य और हाथीकी परमाय 9२० वर्ष ५ दिन है, घोडेकी ३२ वर्ष, गथा व ऊंटकी २५ वर्ष गौ बैल कैंसकी २४ वर्ष और कुत्ते आदि निखयोंकी १२ वर्ष, बकरे भेडी आदिकी १६ वर्ष यह परमाय प्रमाण पूरा नहीं होता केवल गणितके हेत. निखपित है घोडे आदिकोंकी दशामें जो काम मतुष्योंके १२० वर्ष ५ दिनसे किया जाता उसी रीतिसे ३२ आदि वर्षोंसे करना ॥ ५ ॥

### प्रष्पितात्रा ।

स्नानिमिषपरमां इति विरुप्ते इतितनये गवि पञ्चवर्गीरुते । भवति हि परमायुवः प्रमाणं यदि सक्तराः सहिताः स्वतुङ्गभेषु ॥ ६॥

टीक्या—जब मीन लग्न नवमननांशक पर हो और खप बुषके २५ कलामें हो सभी मह अपने अपने परमोचोंमें हों तो पूर्णाय जैसे मतुष्पोंके १२० वर्ष ५ दिन हैं पूरी आयु मिलती है यहां अलु ॥तादिंगणितोंके प्रकट समझरें के लिये फिरभी जदाहरण लिखा नाताहै ॥ ६ ॥

|    | सु० | र्च ० | मं० | बु॰       | बृ ० | शु० | श० | हर |   |
|----|-----|-------|-----|-----------|------|-----|----|----|---|
|    | •   | 9     | 9   | 9         | 3    | 33  | ह  | 33 | į |
| Į. | 9.  | . २   | २७  | , 58<br>0 | . 8  | २६  | 38 | ३९ |   |

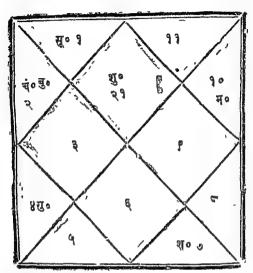

 मागिदिया लिब्ध १ । ६ । ५ को खुधकें परम नीच नर्षों ६ में जोडिदिया ७ । ६ । ५ यह खुधने आयु पाई इन सबके आयु जोडिके १२० वर्ष ५ दिन होते हैं जिसके ऐसे यह पड़ेंगे उसकी परमायु पूरी मिलेगी, यह आयुप्रमाण सर्वदा ठीक नहीं है केवल नैराशिक के लिये प्रमाण कहें हैं यही ठीक होते तो इतनेसे जगर आयु कभी नहीं मिलनी जब पूर्वीक यह स्पष्ट उतने ही हों और खुध १ । ४ । ० । ० स्पष्ट पर हो तो पूर्वीक रितिसे नैराशिक करके वर्ष १ मास ७ दिन १८ खुध पाता है यह नीच वर्ष ६ में जोडि दिया ७ वर्ष ७ महीने १८ दिन हुये और महोंके पूर्वीक रित तो सब्ध जोडि १२० वर्ष १ महीना २३ दिन हुये यह पूर्वीक परमायु १२०। ० । ५ से अधिक होगया कोई ऐसा अर्थ कहते हैं, कि खुध चुपके २५ छला पर और सभी उच्चराशियोंमें हो तीभी यह योग पूर्णायु देनेवाला हो जाता है परन्तु यह केवल उनकी खुबका चातुर्य है ॥ ६ ॥

# शालिनी

आयुर्दायं विष्णुग्रतोपि चैवंदेवस्यामी सिद्धसेनश्च चक्रे । दोवस्तेषांजायतेष्टावरिष्टं हित्या नार्युवैञ्चतेः स्यादघस्तात्॥७॥

टीक्ना—इस प्रकार दशाय मय यवनादिसे तो पूर्व पिटतही हैं परन्तु विष्णुः 
छत्त देवस्वामी सिखसेन ये आचार्यभी इस पूर्णायको प्रमाण करते हैं और 
सत्याचार्य इसमें दूषण रखता है कि एक तो दशागणनामें अनेक आचार्योंके अनेक मत हैं वराहमिहिरने एक निश्चय स्थापन नहीं किया कौनसा 
प्रमाण मानना दूसरे यह है कि बाटारिष्ट केवल ८ वर्ष पर्यन्त कहे हैं 
और ये दशा आग्र २० वर्षसे किसी किसीकी नहीं आती अब नो 
अनेक महान्य ८ वर्षसे कपर २० वर्षसे नीचे मरनाते हैं उनकी मृत्यु विना 
बाल्यारिष्ट वा बिनादशाय कैसे हुई यह प्रत्यक्ष दोष है ॥ ७ ॥

# शालिनी।

यस्मिन्योगे पूर्णमायुः प्रदिष्टं तिस्मिन्त्रोक्तं चक्रवर्तित्वमन्यैः । प्रत्यक्षोयंतेषु दोपोऽपरोपि जीवन्त्यायुः पूर्णमर्थेविंनापि ॥ ८ ॥

टीका-औरसी दूपण कहते हैं--िक अनिमिय परमांशके विलय इत्यादि योगमें १२० वर्ष ५ दिन पूर्णायु कही है इस योगमें ६ गह उचके होते हैं उतने उचस्थ होनेमें चकवर्ती योगर्ता कहा है परश्च बहुतसे छोग निर्द्धनी पूर्णायु पर्यन्त जीवित देखे जाते हैं ६ यह उचका फल पूर्णायु है तो चकवर्ती राजाभी होना था सो दरिय़ी होकर आद्य व्यतीत करते हैं यह भी प्रत्यक्ष दोष है परन्तु ये शालिनी छंदके श्लोक २ जो दूपणनाले हैं औरको दूषण देते है मैं जानवाहं कि दूपण तो इन्ही पर है ये श्लोक वराहिमहरकत नहीं हैं और किसीके मतके उन्होंने लिख दिये हैं क्योंकि भाचार्यकी प्रतिज्ञा और मतोंको काटकर स्थापन करनेकी नहीं है जिस प्रकार ये दो श्लोक असम्बद्ध हैं प्रत्यक्ष निरूपण लिखता हूं कि " सार्खें। दितोदितननांशहतात्सनस्तात् " इत्यादिसे छम्रमें पाप ग्रह होनेसे भाखः-पात जो किया तो २० वर्षसे कमभी होजाती है पूर्व श्लोकमें लिखा है कि आयु २० वर्षसे कम नहीं होती तो कैसे कम नहीं होती इसका उदा-हरण यह है कि यह चक्रमें राश्यादि छिले हैं छम अश होनेसे अ यु छमने नहीं पाई मझल तात्कालिक १० । २८ परमोच ९ । २८ घटाया शेप 🤋 । ॰ इसका लिप्तापिण्ड १८०० इससे भीम नीचके महीने ९० ग्रुण-दिये भगणार्दे लिमा १०८०० से भाग दिया लिब्द महीने १५ । ८ यह भीम परमोच वर्ष १५ में बटाये १३ मास ८ दिन २२ यह मङ्गलने दशा पाई अब बृहस्पति बारहवां होनेसे चक पातकमसे आधा घटाया शेष वर्षे ३ मास ८ दिन २२ बृहस्पतिकी दशा हुई।

| 1 | सू. | चं.<br>१ | ۴̈́, | ₹, | बृ, | शु. | श. | ल, |
|---|-----|----------|------|----|-----|-----|----|----|
| ١ | 0   | 9        | 90   | 99 | ९   | 99  | 0  | 30 |
|   | 8   | 2        | २८   | 18 | 8,  | २६  | 98 | 0  |
|   | 0   | 0        | 0    | 0  | o'  | 0   | ૭  | 0  |



अय परमोच या परम नीच गनग्रहका शत्रु क्षेत्रमें तीसरा भाग भीर अस्तमें आधा घटते र ऐसा कहा है तो यहां "अनिविषपरमांग्रके " इसमें चन्द्रमाके वृष राशिमें होनेसे तीसरा भाग घटता है तो पूर्णाय नहीं होती तात्कालिक मित्रामित्रसे यह अयुक्त है यहां शुक्त चंद्र-पाका मित्र तात्कालिक नहीं है १२ के शुक्त होनेमें वृषका चंद्रमा शत्रु होता है शत्रु होनेसे तीसरा भाग घटाया तो पूर्णाय नहीं होती अतएव यहां आचार्यका कहना केवल श्रद्धमाहिन्याय है यहां तो उच वा नीच यत यह शत्रु क्षेत्रमें जिन्नाम अस्तमें माथा नहीं घटाया जायगा एवंपका- रसे पूर्वीक नैराशिक प्रकारसे सब यहाँके वर्षादि ये हैं सू० १९ वर्ष चंद्र २५ वर्ष, मं० २३ वर्ष, श० १० वर्ष, लयके० अंश होनेसे कुछ नहीं इन सबका जोड ९८ वर्ष ६ महीने हुये अन तमें मङ्गल वार यह होनेसे साबोंदितेत्यादि कार्य करना चाहिये कुंत छत्र कुछ मी भुक नहीं यहाँ, मतांतर विश्वित मकरकी संख्या १० को राशि नवमांश संख्या ९ से खण दिया तो ९० सार्खेंदिन उदित नवांश हुये इसेंमें उदित गन नवांश १ जोड दिया ९१ सार्चीदित उदित नवांश हुये इससे सर्वाञ्च पिंड ९८ वर्ष ६ मासको छण दिथे नष्ट करने पर ८९६३ | ६ हुये इसमें १०८ का भाग लिया फल वर्ष ८२ मास ११ दिनं २८ वही २० हुये, यह सर्वाय पिण्ड ९८। ६ में घटाया तो शेष वर्ष १५ माम ६ दिन १ घटी ४० आ छ हुई अब सबकी दशाओं की भित्र व्यवहारकी रीति होगी। प्रयोजन यह है कि" नायुर्विंशतेः स्वारपस्तात्"। जो कहा सो यहां तो १६ वर्ष हो गर्र अब वह श्लोक कैसे असङ्गान हुआ जब कोई वितक करें कि वराहियिहिरने पापरहित मीन लग्न कहा है तो धन लग्नमें श्लीण चन्द्रमा २० अंश पर किसीके जन्मसमयें है बुध अस्तङ्गत है और सभी यह अपने २ नीचोंकें हैं तो पक्रपात कमसे आग्र बहुत घटती है जैसा बुधका पूर्ववत् विधि करते से वर्ष १० मास १० लघके शुन्य अंश होनेसे कुछ न मिले चन्त्रमाका श्रीण होनेसे पान सम्बन्ध ह्या यदा बारहवां होनेसे चक्रपात क्रमते क्रञ भी आयु न हुई। सूर्यका ग्वारहवां होनेसे आधा घटा

| e        | -       |       | *   |     |    |     |    |     |   |
|----------|---------|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|
| dillimed | रू<br>इ | र्श्व | Į e | बु० | वृ | शु० | शु | ल ० | l |
| Į        | Ę       | ৩     | 3   | દ્  | 8  | e,  | 6  | C   | Ì |
| 1        | 8       | २०    | 50  | 38  | ß  | २६  | 98 | 0   |   |

शेप वर्षे ४ मास ९ इप अस्त होनेसे आधा वर्षे ५ मास ५ शुक्र दशम होनेसे तीसरा नाम घटना था सौम्प होनेसे तीसरा भागका आधा घटा तो चर्षे ८ मास ९, मङ्गळ अष्टन होनेसे पांचनां भाग घटा वर्षे ६ रहे । इसी प्रकार सुर्यके वर्ष ४ मास ९ चन्द्रमा ०।० मङ्गल ६।० बुध ५ । ५ बृह-स्ति वर्ष ७ मा० ६ शुक्र व० ८ मा० ९ श्रीवेश्वर व० १० १० छ। ०।० सबका योग वर्ष ४२ मास ५ हुये इसमें अस्तका आधा घटाना था वह पहिलेही घटाया गया इस उदाहरणमें सच कमी आयुवाले हैं तींसी ४२ वर्षसे कमी आयु नहा होती जो पूर्व लिखा है कि आयु २० से कम नहीं होती तो यहां सब प्रकार कमवाले हैं तै। भी ४२ से कम न हुई। उसने २० का प्रमाण कैसे किया पापरहित मीन लग्नसे कहा थातो यहां भी धन लग्न निष्पापही है इसमेंभी उस श्लोककी असंबद्धता भगट होती है काई ऐसाभी कहते हैं कि जो "अशवरिष्टं हित्या नार्खार्थ-शतेः स्पार्थस्तातः " अर्थात् आरेष्टाध्यायवाले ८ वर्षे छोडकर २० वर्षे भीतर भी में देखे जाते हैं वह विनारिष्ट वा विना दशायु कैसे घरे तो भूरयपोग और प्रकारके भी जो ८ वर्षके ऊपर २० वर्षके भीतर आय पहते हैं वहनी जिन आचार्योंने अनेक प्रकार आयु विधान करे हैं डन्होंने मृत्युयोगत्ती कहे हैं । जैसे "षष्ठाष्टमस्यो रिप्रदृष्टमूर्तिः पापमहः पापगृहे यदि स्यात् । स्वान्तदर्शायां मरणाय जन्तोङ्गयः स श्रद्धे विजितो यदान्यैः । १ । " पापमह छठा वा आठवां हो शतुकी दृष्टि हो और ग्रज्भें हारा हो पापराशिमें हो तो अपनी अन्तर्रशामें सूत्य देता है। १। और ''वशष्टमस्थो रिपुदृष्टशौदः पापैः सुहृतस्थानगतश्य दृष्टः । स्त्रातद-शायां प्रकरोति वृत्युं पाशाध्ववन्व्यादिपरिक्षयाद्वा । २ । १ । ६ । ८ । वा 8 जावमें पाप यह पाप दृष्टि हो तो अपनी अंतर्दशामें फांसी वा बन्धन वा मार्गसे मृत्यु देता है । २ । "कुरदशायां क्ररः प्रावश्य चान्तर्दशां यदा कुरुते। प्रंसां स्पारतंदेहस्तदारियोगो हि सदैव महान् । ३ । " पाप ग्रह-की दशामें पाप बहदा अन्तर होनेमें मृत्यु फल है। ३। रवि-

तनयस्य दशायां क्षितिजस्यान्त्रदेशा यदा भवति । बहुकालजीविनामि मरणं निःसंशयं वाच्यम् । ४ । " शनिकी दशामें मङ्गलकी अन्तर्देशा मृत्यु देती है ॥४॥ " ऋरराशौ स्थितः पापः पष्टे वा निधनेऽपि वा । तरस्थेनवारिणाः दृष्टः स्वपाके मृत्युदो यहः । ५ । " छठे आठवेंमें ऋरराशिका ऋरयह जो शत्रु युक्त ना दृष्ट हो तो अपनी दशामें मृत्यु देता है । ५। ''यो लगाधिपतेशश नुर्लंग स्यान्तर्दशां गतः । करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यः प्रभाषते ।६। " लग्नेशकाः शत्रु लग्नदशाके अन्तर्रशामें अकस्मात् मृत्यु देता है । ६ । एवंत्रकार जिनके ख्यमें पाप नहीं हैं उनके ८ वर्ष उपरान्त ५० वर्ष भीतर दशान्तर विचार-से मृत्यु होती ही है । इससेसी वह सातवां श्लोक दूषणवाला असम्बद्ध है, आउवें क्षोकमें जो खिला है कि जिस योगसे पूर्णांख होती है उसीसे चकवतींभी होना चाहिये। तो यह इस प्रकार असम्बद्ध है कि (उदाहर-रण ) क्सिक्विजन्ममें र्य द्वपके १० अंस पर द्वप मेषके १५ अश दृहस्पति सिंहके ५ अंश, शुक्र मेषके २७। २० अंश, शनि कुंगके २० अंश और त्या पतुके २९ अं ५९ क० पर है इनका पूर्वीक मकारसे दशा वर्षादि सूर्य १७१५ चन्द्रमा २२ ।११ 'मं॰ १३।९ । ड॰ ७।० चृ० १३।९ शुक्त, १२।१९।२३ शनि १३।४ लब ९।० हुये इनमें बृहस्पति सक्तपात क्रमसे आठवां भाग वटायके १९।१।५ सूर्य शब्र राशिमें त्रिताग घटाना था परंतु यहां तत्काल मित्र है अपने मूलत्रिकोणसे नवम होनेके कारण न घटा ऐसेही चन्द्रमा भी मित्र क्षेत्र होनेसे न घटा "इन्दोर्डिने देवस्तरं च विद्यात्" इस बचनसे अब मङ्गळका शनिशत्रु है तत्कालमें एक घरमें रहनेसे अधिक शत्रु हुवा तीसरा भाग घटना या परन्तु " हित्वा वकं रिपुगृह '' इत्यादि वचनसे मङ्गल नहीं घटा । बुध मित्रगृह होने से न घटा । बृहस्पतिका सूर्य मित्र है इससे यह भी न घटा । शनि रमक्षेत्र होनेसे न घटा सब सँस्कार करके बहाय यह हुई।

सु० १७। ५ चं० १९ ११। ५ मं० १३। ९ बु० ७।० बु० १२।०।११ । १५ शु० १९ । २। २३ श० १३। ४ छ० ९।० सबका योग वर्ष ११० मा० १० दि० ९ घ० १५ हुये जब चन्द्रमा २२ वर्ष ११ महीने भी हुवा तो योग वर्ष ११४ मा० ८ दि०४ घ० १५ इतनी आयु होती है चकवर्ती योगभी हुना तो अन देखो कि यहां केमहुमः योगभी है चन्द्रमासे वारहवां सूर्यं नामस योगींमं "हित्वार्क सुनफानफा" इत्यादि श्लोकते नहीं निना जाता, दशाते ११५ वर्ष बचैना परन्तु केमद्रुम योगके फलते मिलन दुःखित नीच निर्देन भेष्य खल अवश्य हाना ही है तौ "यत्मिन्योंने पूर्णमायुः" इत्यादि श्लोकका दूषण कैसे ठीक रहा । यह श्लोक भी असम्बद्ध होनेसे पराहिमहिरकत नहीं समझा जाता, जो कि भाचार्यकी पतिज्ञा है कि केवल अपना नहीं सबके मतोंको लिखता हूं।

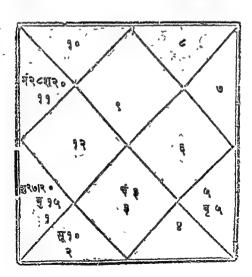

अब कोई इसमें शंका करे कि चन्द्रमाके केन्द्रमें होनेसे केमहुम नहीं होता तो यहां चन्द्रमा नहीं गिना जायगा। क्योंकि चन्द्रमा लग्नकी गिनतींमें हैं। कहा भी है कि 'मूर्ति च होरां शिशनं च विद्यात' चन्द्रमा लग्न ही है। चन्द्रमाके साथ अन्य गृहका योग करना चाहिये यहां तो आपही तो योगकारक है आपही बाधक कैसे होगा और लग्नसे चन्द्रमा समम होनेसे केमहुम योग नहीं घटता॥ ८॥

#### उपच्छन्दः।

स्वमतेन किळाह जीवशर्मा यहदायं परमायुपः स्वरांशम्। यह्सुकनवांशराशितुल्यं वहुसाम्यं समु**पेति सत्ययाक्यम् ॥९**॥ टीका-और आचार्योंने बहेंकि दशा वर्ष १९ चन्द्रमार्के २५ इत्यादि उच्चें और नीच्यें इक्के आधे कहे हैं जीवशर्मा नाम आचार्यने परमायुके सात विभाग करके सातही महोंके कह दिये हैं जैसे परमायु १२० वर्ष ५ दिनका सप्तमांश वर्ष १७ मास १ दिन २२ घटी ८ पल २४ प्रत्येक बहुडचमें पाता है और नीचमें इसका आधा ८। ६। २६। ४। १७ बीचमें अलुपात कहा है । और कर्म चक्रपाता दि पूर्वेवत ही कहा है परन्तु यह मत जीवशर्माने केवल अपनी अक्ति से कहा है। और किसीका सम्मत नहीं है इस कारण यह ठीक नहीं जो यवनेश्वर तथा सत्याचार्य मतके सम्मत वाहिमिहिरने प्रमाण किया ठीक वहीं है कि "महस्रकनवांशेत्यादि" । पहिले पिण्डायु कही गईं। अब अंशायु कहते हैं कि जितने नवांश मेवादि गणनासे बहने सुके हों उतने ही वर्ष हुये जो वर्षमान नवांश है उसका जैराशिक करनेसे गासा-दि होते हैं, उदाहरण, जैसे किसी बहका स्पष्ट ७।२५। १०। १७ है २३। २० अंशपर्यंत ७ नवांश अक्त हुये हैं यही ७ वर्ष पाये अवशेष १। ५० का त्रेराशिक जैसे १।५०। अंशकलाको १२ से ग्रुण दिया ३। २० की कला २०० से भाग लिया लिब्द ५ महीने हुवे शेव १२० को ३०

से सणाकर २०० से भाग दिया लाब्य १८ दिन हुये शेष ० इससे घटी पत्न जागे ०। ० मिले इसी रीतिसे सब यहाँका करना, यहां उदा-हरणमें ७ नवांशके ७ वर्ष केवल रीति समझनेको लिखा है वर्षोकी गिनती मेषादि है जैसे मेष नवांश हो तो १ वर्ष वृवें २ वर्ष एवम् मीन में १२ वर्ष पावेगा। परन्तु यह अर्थ कल्पित है चारेताथ नहीं क्योंकि इसमें राशियां छूट गई हैं आचार्य वचन "राश्यंशकचारयोगात्" ऐसा है। इससे राशि अंश कलाका पिण्ड करके एक नवांशके कला २०० से पिण्डमें भाग लेनेसे वर्षादि मिलेंगे यह खाकि आचार्यने सर्वसम्मत होनेसे प्रमाण की है इसको विस्तारपूर्वक उदाहरण सहित अगले छोकमें लिखताहूं। वहीं अंशास दशा ठीक है। ९॥

### आर्या ।

सत्योक्ते ब्रह्मिष्टं छिप्तीकृत्वा श्तद्रयेनाप्तम्।

सण्डलभागिविञ्च छेऽन्दाः स्युः शेषाच मासाद्याः ॥ १०॥ टीका—सत्याचार्यके मतसे आयु विधान ऐसा है कि तात्कालिक शह लिसा पर्यन्त पिण्ड करना २०० से भाग लेकर जो मिले वह वर्ष- के जगे स्थापन करना १२ कपर हों तो १२ से तष्ट कर देना। जो रहा उसको १२ से राण कर २०० के भाग देनेसे महीने मिलेंगे शेषको ३० से राण कर २०० से भाग हेनेसे दिन मिलेंगे ऐसे ही शेष अंक- को ६० से राण कर २०० से भाग हेनेसे विश्व मिलेंगे ऐसे ही शेष अंक- को ६० से राण कर २०० से भाग देनेसे वर्धा शेषसे पल मिलते हैं. उदाहरण—स्पष्ट तात्कालिकराश्यादि १। ८। ४० इसका लिमा पिण्ड २३२५ इसमें २००का भाग देनेसे लिब्बि १ में हुये, १२ से कपर होते तो १२ से तष्ट करना था यहां पहले ही कम है, शेष अंक १२० मास १२ से राण दिया १५०० इसमें २०० से भाग लेकर लिया १ पास हुये शेष १०० इसको ३० से राण २००० का दो सौसे माग लिया १ पदिन मिले शेष कुळ न रहा पढी पल ०।० हुये वर्ष ११ भास ७ देन १५ घटी०

पछ० समस्त फल हुये अब " मण्डलभागिनिशु है " यह संस्कार करना हैं कि इन ११।७।१५।०।० को पहिले १२ से ग्रुण दिया १२२।८४।१८० इनको फिर ९ से ग्रुण दिया ११८८।७५६।१६२० अब लिमा १६२० दें कि से ग्रुण दिया ११८८।७५६।१६२० अब लिमा १६२० दें कि से ग्रुण दिया वाकी घटी रहीं यहां निकला के स्थान में ० हैं अझ होता तो उसे भी १२ और ९ से ग्रुणकर ६० से कार चढाना था अब घटी स्थान० से लिब्स २७ क्यर के झड़ ७५६ में जोड दिया ७८३ इसमें १० से भाग लेकर थेष २ दिन हुये लिब्स २६ को क्यर का अब ११८८ में जोड दिया १२१४ इसमें १२ से भाग लेकर शेष २ महीने रहे लिब्स ११ में भाग लेका था माग न जानेसे ११ ही रहे यह वर्ष हुये एतम दशा वर्ष १२ मास २ दिन ३ घटी० पल० हुये इतना संस्कार करके तब 'स्वत इनकेत्यादि' श्लोकोक संस्कार करना १२० वर्ष दिनसे पर होनेका आश्वर्य नहीं है इसकी व्यवस्था छठे श्लोककी टीकामें लिखी है और अञ्चलत वितासिकका वदाहरणकी लिखा गया है शीप्रवीधके लिये यहां प्रकारांतरसे लिखा यह सस्याचार्यका मत यवनेश्वर आस्फुजित वादरायण वराहिसीहरादि बहुते का सम्यन होनेसे यही ठीक है ॥ १०॥

# वंश्स्थम् ।

स्वतुङ्गवक्रोपगतेस्त्रिसंग्रुणं द्विरुत्तमस्वांज्ञक्तभत्रिभागगैः । इयाच् विज्ञेपस्तु भदन्तभाषिते समावमन्यत्प्रथमेण्युदीरितम्॥ ५१॥

टीका-सत्याचारीक दशामें संस्कार पूर्व लिखित ही हैं इतना विशेष है कि, जो यह अपने उचेंगे हैं, वा वक गति हैं उनके दशा वर्णीद जो मिले वह त्रिएणी करनी चाहिये, जो यह वर्णीचमांश वा अपने नवांश वा अपनी राशि वा अपने देष्काणमें हैं वह दिएएण करना और सब कर्म पूर्वीक करना और लाव अपने देष्काणमें हैं वह तिसरा जाग घटता है मङ्गल शत्रु केनगत भी नहीं घटता और शुक्र शनि विना अस्तङ्गत यह आधा घटना है ''तर्नीहोंने' चक्रगतभी करना ॥ 3 9 '॥'

#### ङ्न्द्रवञ्रा ।

िकृत्यत्र भांश्रप्रतिमं द्दाति वीर्यान्विता राशित्सं च होरा ।

ऋरोद्ये योऽपचयः स नात्र कार्यं च नान्देः प्रथमोपिद्धेः १२॥
द्रीका-तत्यमतात्रसारी ल्यायुर्दाय कहते हैं कि " होरा स्वामिस्रहइविकान्तर्यमतात्रसारी ल्यायुर्दाय कहते हैं कि " होरा स्वामिस्रहइविकान्तर्यमतात्रसारी ल्यायुर्दाय कहते हैं कि " होरा स्वामिस्रहइविकान्तर्यमतात्रसारी ल्यादेश बलोत्सर हो तो ल्याने प्रितन्ति स्वामिस्रह स्वामिद्ध स्वामिस्रह स्वामिस

#### इन्द्रवज्रा।

सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुर्वन्त्ययोग्यं बहुवर्गणाभिः।
आवार्यकृत्वं च बहुप्रतायामकं तु यद्भिर तदेव कार्यम् ॥ १३॥
टाँका—सत्याचार्यका मत श्रेष्ठ है परन्तु इसमें शंका यह है कि कोई मह
स्वगृहेंने है तो दिएणा हुवा एतः वही यह स्वन्वांशमें ती है तो किर
दिएणा हुवा ऐसेही अपने देष्काणमें भी हो तो पुनः दिएण और वर्गोनगांशों नी हो तो भी दिएण वही यह वक्त भी हो तो त्रिएण और वर्गोनगांशों नी हो तो जी उतः त्रिएण प्वन्यकार इसकी अनवस्था होती है
स्म शंका निवृत्तिके अर्थ श्लोकोत्तराई है कि वहुत वर्गणामें दिएगकी
साति ३ वा ४ पाई जाय तो उतने ही वार दिएण नहीं होता जायगा जो
अवस्था सुल्य है उसके तुल्य एक वार दिएण होगा ऐसेही त्रिएणकी प्रातिसे एकही वार त्रिएण होगा घटानेके कम नी वहुतकी प्राप्तिमें एकही
बार घटेगा चक्त्रात खुदा है वह सबका होना ही है जहां दिएण भीर
त्रिएणकीभी प्राप्ति है वहां एक वार त्रिएणही होगा दिएण न होगा, जहां
घटानेकी अर्थाद आपा वा जिनाग हीन करनेकी प्राप्ति है दहां एक वार

जो विशेष है उसी कर्मसे घटेगा अर्थात् २ भाग ३ भाग घटानेमें २ भाग ही घटेगा जहां किसी प्रकार घटता है और किसी प्रकार घटता भी है तो पहिले घटनेका छल्प भाग घटाके वृद्धिके छल्प भागसे वृद्धि करना। घटानेके कमम पहिले चक्रपातसे हानि कर लेनी पीछे और कमसे घटाना वृद्धि इससे भी पीछे करनी यह अंशाय दशा है आचार्यने पिण्डाय निसर्गाय छोडकर यही अंशाय प्रमाण करी है औरोंके मतमें लग्न अपिक चली होनेमें पिण्डाय कोई चन्द्रमाके चली होनेमें पिण्डाय कोई चन्द्रमाके चली होनेमें निसर्गाय भा कहते हैं। उसका विधान अगले अध्यायमें कह जावेगा। दशाका न्यास जो यह पहिले को पिछे दशामें लिखा जाता है वह भी आने लिखा जायगा अंशाय पिण्डाय दोनों प्रमाण हैं अन्तर्दशा इन्हीं-को कहनी चाहिये यहां अन्तर्दशाकी पाचक संज्ञा लिखी है ॥ १३ ॥

## पुष्पिताया।

ग्रुरुशिसाहितः कुळीरळमे शशितनये भग्रुने च केन्द्रगे वा । भवरिपुसहजोपगैश्च शेपैरमितमिहायुरनुक्रमाद्विना स्यात्॥१४॥ इति आयुर्वायाऽध्यायः सप्तमः ॥ ७॥

टीका - जिस योगें आयु प्रमाण नहीं समझा जाता उसे कहते हैं कि कर्क लंगें बृहस्पति और चन्द्रमा हो और खप शुक्र केन्द्रमें हों और सब मह सूर्य मझल शिन तीसरे छठे ग्यारहवेंमेंसे किसीमे हों तो ऐसे योगके होनेंमें गणित विनाही पूर्णांग्र होगी इस शासके कमसे आई हुई आग्रके उपरान्त कोई नहीं बचता और आचार ग्रक रह तो उत्तर्गसे कम भी आग्र नहीं भोगता अनाचारसे नियत आग्र भी शीण होजाती है "पारदार्यनाग्रज्यं" इत्यादि वेद भी कहता है और रसायन प्रयोगसे वा योगाभ्याससे गणितागत नियताग्रको उन्नयन करके दीर्घजीवी भी हो जाते हैं वह कर्म छदे हैं १४॥

इति महीवर्विराचितायां बृहज्जातकन्नाषादीकायामायु-

दीवाऽध्यायः सप्तयः ॥ ७ ॥

# द्शांतर्द्शाध्यायः ८. मालिनी ।

उद्यरिवश्शांकप्राणिकेन्द्रादिसंस्थाः । प्रथमवयसि मध्येऽन्ते च दृद्धः फलानि ॥ निह्न न फलिवपाकः केन्द्रसंस्थाद्यभावे । भवति हि फलपिकः पूर्वमापोक्किमेऽपि ॥ १ ॥

टीका-एवस्पकार दशा प्रत्येक ग्रहकी गणितसे नियत करके पहिले किसकी दशा चाहिये उसका वर्णन इस प्रकारसे हैं कि, सूर्य छम चन्द्रमा-मेंसे जो अधिक बखवान हो उसकी पहिले लिखना उसके पीछे जो ग्रह केन्द्रमें हो उसको लिखना तरपश्चात जो पणफरमें हो और उसके भी पीछे जो दशापितसे आपोक्तिमें है उसकी दशा लिखनी चाहिये जब एक स्थानमें बहुत ग्रह हों तो पहिले बलाधिक्य पीछे न्यूनवली लिखने फल भी दशा-पितसे केन्द्रवाला ग्रह प्रथम अवस्था अर्थात दशाके पूर्व भागसे फल देता है पणफरवाला आधी अवस्थामें, आपोक्तिमका अन्त्यावस्थामें, जब केन्द्रमें कोई नहीं है तो पणफरवाला प्रथम फल देगा, पणफरमें कोई न हो तो आपोक्तिमवाला प्रथमादि सभी अवस्थाओंमें फल देगा, आपोक्तिमकें व हो तो केन्द्रस्थ प्रथम फल देगा, पणफर आपोक्तिमकें व हो तो केन्द्रस्थ प्रथम फल देगा, पणफर आपोक्तिममें व हो तो केन्द्रस्थ प्रथम फल देगा, पणफर आपोक्तिममें व हो तो केन्द्रस्थ प्रथम फल देगा, पणफर आपोक्तिममें हो पणफरमें न हो तो पहिले केन्द्रवाला पीछे आपोक्तिमवाला देगा, सभी केन्द्रमें हों तो सभी अवस्थामें वही फल देगे ऐसाही सर्वत्र जानना ॥ १ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

आयुष्कृतं येन । इ यत्तदेव करुप्या दशा सा प्रवटस्य पूर्वा । साम्ये बहूनाम्बहुवर्षदस्य तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्य ॥ २ ॥ टिका—इस मकार लग्न चन्द्रमा सूर्यमें वलवान्की दशा प्रथम उप-रान्त दशेशसे केन्द्रस्थकी, उससे उपरान्त पणफरवालेकी, उसके पीछे आपो-क्लिमवालेकी स्थापन करके और भी विचार करना है कि जब केन्द्रमें बहुत ग्रह हों तो प्रथम बलवान्को लिखकर पीछे उससे हीनवली, उपरान्त उससे भी हीनवली, एवं प्रकार लिखना । वलाधिक्य पह्वलैक्यसे जाना जायगा। जब बलसे भी कोई ग्रह समान हों तो उनमेंसे जो प्रथम उदय हुआ है उसको प्रथम लिखना, उदय भी दो प्रकारके होते हैं एक तो तारा उदय नित्य प्रति जो प्रथम उदय होता है दूसरा अस्तङ्कतसे जो प्रथम उदय हुआ है, यहां सूर्यके साथ अस्तङ्कत होनेसे उदय जो है वही उदय गिना जायगा॥ २॥

नसंततिलका । एकक्षंगोद्धेमपद्धत्य ददाति तु स्वं । इयंशं त्रिकोणग्रहगः स्मरगः स्मरांशम् ॥ पादम्फलस्य चतुरस्रगतः सहोरा- । स्त्वेवम्परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ ३ ॥

टीका—अन्तर्दशाके निमित्त दशापितके साथ एक राशिमें जो ग्रह है वह दशापितिकी आयुका आषा लेकर अपने दशा गुणके अनुसार फल देता है दशापितिसे त्रिकोण ९ । ५ में जो ग्रह है वह उसका तीसरा जाग लेके अपने दशा गुणोंसे फल देता है, इस प्रकार दशापितिसे सातवां ग्रह सप्तमांश लेकर अपना फल देता है, दशेशसे चलुरस्र ४ । ८ भावमें जो ग्रह है वह चलुर्थांश ले अपना फल देता है एवंभकार लग्न सिहत सभी ग्रह अन्तर्दशा पाते हैं इस विधानमें जो एक स्थानमें बहुत ग्रह हों उनमेंसे जो अधिक वली है वही पाचक दशा अर्थात अन्तर्दशा पातेगा । यहां वराहिमिहिरादि अनेक आचार्योंका एक वचन निर्देश है इस कारण जतने ही ग्रह पाचक होंगे सभी न होंगे उनके न्यास सभी पूर्वोक्त विधिसे

करना जैसे पहिले साथवाला पीछे त्रिकोणवाला उसके उपरान्त सप्तमवाला ातस पीछे अष्टम—चतुर्थवाला अन्तर पावेगा । जो एक जगह बहुत गह हों तो पहिले बलवान पृथ्वात उससे हीनबल तदुत्तर और हीनबल एवंशकार सबकी अन्तर्दशा होगी, आदिमें दशेशका अन्तर उपरान्त पाचकवालोंके अन्तर पूर्वोक्त क्रमसे लिखे जाँयगे इसका विस्तार उदाहरण सहित अगले क्षोकमें लिखा है ॥ ३ ॥

#### इन्द्रवज्रा।

स्थानान्यथैतानि सवर्णयित्या सर्वाण्यधर्रछदिववर्जितानि । द्शाब्द्रिण्डे ग्रुणका यथांश्रच्छेद्स्तदैक्येन द्शाप्रभेदः ॥ ४ ॥ टीक्ग-स्थान शब्दते अर्द्धादिक भाग जाने जाते हैं उनकी 'सवर्णना अर्थात् समच्छेद करना फिर समच्छेदको छोढ देना और नये अंश जो उत्पन्न हुये उनकी ग्रुणक संज्ञा और ग्रुणकोंके योगको भाग पर समझना दशाके वर्षादि अलग ग्रुणकारोंसे ग्रुणकर भागहारसे भाग लेकर जो वर्षादि मिलेंगे वह अन्तरदेशा होगी।

उदाहरण—जब दशापितके साथ कोई यह है और पूर्वोक्त स्थानोंमें कोई यह नहीं है तो वही १ अंश हारक होता है तो दशापित १ हारक अंश जो हरण होना है वह है ऐसा रूप है इनका न्यास है है इनका छेद एणा किया तो है है यह समच्छेद हुआ अब छेदको त्याग दिया २ । १ ये एणक हुए, इनका योग ३ यह भागहार हुआ, दशापितकी आग्र वर्षादि ३ ।०।०।० यह २ से एणा भागहारसे भाग छिया । फछ २ यह तो मूछ दशापितकी अन्तर्दशा हुई । फिर मूछ दशापित ३ ।०।०।० एक १ से एणा कर हार ३ से भाग छिया पछ वर्षादि १ ।०।०।० यह दशापितके साथ जो यह है उसने अन्तर्दशा पाई । मूछ दशापितकी अन्तर्दशा है उसका आधा साथवाले यहने पाचक पाया, दोनोंका जोड वहीं ३ ।०।०।० दशाग्र होती है ॥ १ ॥

जब दशापितसे जिकोण ४१९ स्थानॉमॅसे किसी एकस्थानमें कोई मह है और दूसरा तथा ४।८।७ इनमें वा उसके साथ कोई मह नहीं है तो न्यास दे हैं छेदसे परस्पर ग्रण दिये हैं है छेद हीन ३।१ ये ग्रणाकार हुये इनका योग ४ भागहार हुआ मल दशापित दशा वर्षादि ४।०।०।० को ३ से ग्रुणा ४ से भाग दिया फंल ३।०।०।० यह मूल दशापितकी अन्तर्दशा हुई। फिर उसकी दशा ४।०।०।०। को एकसे ग्रणाकर ४ से भाग लिया लिख १।०।०।० यह त्रिकोणवालेकी अन्तर्दशा त्रिमाग छोड कर हुई॥ २ ॥

जब दशापितसे चलुरस ४।८ स्थानों मेंसे किसी एक स्थानमें कोई यह है और दूसरा तथा वा उसके साथ ९।५।७ में कोई नहीं है तो न्यास है है खेरहीन ४।३ ये ग्रणाकार इनका योग ५ भाग हार मूलदशापित ५।०।०० चारसे ग्रणा किया २०।०।०।० पांचसे भाग लिया फल ४।०।०।० यह मूलदशेशका अंतर्दशा काल हुआ फिर उसीकी दशा ५।०।०।० को एकसे ग्रण दिया ५ से भाग लिया १।०।०।० यह ४ वा ८ स्थानवालेकी अन्तर्दशा चौथाई यटाकर हुई। इनका योग ५।०।०।० वहीं मूल दशा-पितकी दशा वर्षादि हुई ॥ ३॥

अथवा दशापितसे ७ जावमें कोई ग्रह हो और उसके साथ वा ९।५।४।८ में कोई न हो तो न्यास है है छेद ग्राणित है है छेदहीन ७।१ ये ग्रुणक इनका योग ८ जागहार दशापितकी दशा वर्ष ८।०।०।० को ग्रुणक ७ से ग्रुणा तो ५६ हुआ हार ७ से जाग लिया फल ७।०।०।० मह दशापितका अन्तर हुआ फिर उसकी दशा ८।०।०।० को पिछले ग्रुणक एकसे ग्रुणकर हार ८ से जाग लिया १।०।०।० यह सप्तम स्थानवालेने अन्तर पाया इनका योग वहीं दशापितकी दशा ८।०।०।० इतने दोके विकल्प हुए ॥ ४ ॥

पहिले दशापितका अन्तर तब अंशहारकका होता है जो दशापितके साथ कोई यह हो और ९ वा ५ में भी कोई यह हो और ४।८।७ में कोई न हो तो न्यास ५ ५ ६ अन्योन्यलेदहत हू है है लेदहीन ६।३। २ राणाकार, इनका योग ११ भागहार, दशापितकी दशा ११ १०।०।० को

६ से राणकर ११ से नाग लिया ६ । ०। ०। ०। यह मूल दशापितकी अन्तर्दशा हुई फिर ११।०।०।०।को ३ से ग्रुण कर ११ से भाग खिया ३। ०। ०। ०। यह साथवाले अर्द्ध पाचककी (हुई। पुनः ११ ।।।।।को २ से ग्रुणा, ११ से भाग लिया २।०।०/।० यह त्रिकोणवालेने पाई। इन सबका जोड ११। ०।०। ० मूलदशा हुई॥५॥

जो कोई यह दरीशके साथ और कोई ४ वा ८ में भी है और ९।५। ७ में कोई नहीं है तो के के है है छेदहत हुई है छेदहीन ८ । ४ । २ ये राणक, इनका योग १४ भागहार, दशापितकी दशा १४ । ० । ० को आठसे राण कर १४ से भाग छिया ८।०।०।० यह दशापतिका अन्तर फिर १४। ं। ०।० को ४ से छणा १४ से भाग छिया ४।०। ०। ०। यह अर्थपाचकने पाया । पुनः १४। ०।०। ० को २ से राणा १४ से भाग २ । ०। ०। ० यह चतुर्थ भाग पाचकने पाया सबका जोड १४।०।०।० यही मूल दशा हुई ॥ ६ ॥

जो दशापितके साथ कोई यह है और सातर्नेमें भी कोई है और पूर्नीक स्थानोंमें कोई न हो तो न्यास है है है परस्पर छेदहत है हैं हुई हुई छेदहीन १४। ७।२ ये ग्रुणक, योग २३ भागहार दशापति वर्ष २३।०।०।० को ग्रुणक १४ से ग्रुणाकर २३ से भाग लिया १४।०।०।० यह दशा-पतिने अन्तर पाया, फिर दूसरे ग्रणक ७ से ग्रणा २३ से भाग खिया ७।०। ०। ० यह जो उसके साथमें है उसने पाया, फिर २ से खणाकर २३ से भाग लिया २ । ० । ० । ० यह सप्तमस्थित यहने पाया, सनका जोड वहीं मूल दशा २३।०।०।० हुई ॥ ७॥

जो दशापितके कोई ९ और ५ में जी है और पूर्वोक्तमें नहीं है तो न्यास रे है है परस्पर छेदहत है है है छेदहीन ९ । ३ । ३ ग्राणक इनका योग १५ भागहार दशापति दशा ५।०।०।० नौसे ग्रण कर १५ से भाग लिया ३।०।०।० यह मूल दशेशने पाया फिर ३ से सुणा-कर १५ से भाग छिया १ । ० । ० । ० यह त्रिकोणवाछेने पाया, ऐसा

ही दूसरेने पाया, तीनोंका जोड ५ 1 ० 1 ० 1 ० यही मूळदशा ॥ ८ ॥ जो दशेशसे ९ वा ५ में और ४ 1 ८ में भी कोई यह हों और कहीं न हों तो न्यास है है है छैदहत है है हूँ है छैदहीन १२ 1 ४ 1 ३ ये गुणक इनका योग १९ भागहार, दशापतिकी दशा वर्ष १९ १०।० १० को पहिछे गुणक ७ 1 ११ से गुणा कर १९ से भाग दिया ११ । ० १० १० यह मूळ दशेशका अन्तर हुआ, फिर ४ से गुणाकर १९ से भाग दिया ४ । ० ० १० निकोणवाळेने पाया, फिर ३ से गुणाकर १९ से भाग दिया ३ । ० ० १० विकोणवाळेने पाया, फिर ३ से गुणाकर १९ से भाग दिया ३ । ० ० १० १ वह चतुरस्रवाळा चतुर्थांशहारकने पाया सबका जोड १९।० ।

०। ० मुलदशा ॥ ९ ॥
जो दशापितसे ५ वा ९ में कोई हो और सप्तममें भी कोई यह हो और
शेष पूर्वोकों में नहीं हों तो न्यास है है उंपरस्पर छेदहत है हैं हैं छेदहीन
२१। ७। ३ छणक छणकों का जोड ३१ भामहार हुआ, दशापित ३५।
०। ०। ० छ० २१ से छणकर ३१ से भाग लिया तो २१। ०। ०।
०। यह दशापितकी अन्तर्शा हुई, फिर उसी दशाको ७ से छणकर ३१
से भाग लिया तो ७। ०। ०। ० जिमाग पाचकने पाया और ३ से
छणकर ३१ से भाग लिया ३। ०। ०। ० समम भाग पाचकने पाया
सनका जोड ३१। ०। ०। ० मलदशा ॥ १०॥

जो दशापितसे ४।८ दोनोंमें बह हों और पूर्वोक स्थानोंमें नहीं हों तो न्यास है ई ई छेदसे एजे हैं हैं हैं के दहीन १६। ४। ४ एजक, इनका जोड़ २४ भागहार हुआ, ब्रह्मशापित वर्ष ६।०।०।० सोलहसे एजे २४ से भाग लिया ४।०।०।० चतुर्थास दशेशका अन्तर भया, तय ४ से एजाकर २४ से भाग लिया १।०।०।० पाचकका अन्तर हुआ, दूसरेका भी इतनाहीं हुआ दीनोंका जोड ६।०।०।० वहीं मूलदशा हुई॥ ११॥

जो दसापतिसे ४ वा ८ में कोई यह हो और ७ में भी हो और जऐ न हो तो न्यास है ३ छे छेरहत हुई हुँ हुँ छेरहीन २८।७।४ ग्रुणक हुआ और राणकोंका जोड ३९ भागहार भया दशापित वर्ष ३६१०१०१० इन्हें २८ से सणकर ३९ से भागि छिया २५। १०। ४। ३६ मूल दशेशने पाया ऐसे ही ७ से राण ३९ से भाग दिया ६। ५। १६। ९ चतुरस्रवालेने पाया, ४ से राणा ३९ से भागि छिया तो ३। ८। ९। १५ सातवेंने पाया तिनोंका जोड ३६१०१०१० वहीं मलदशा इस भकार त्रिविकल्प हुये॥ ३२॥ जो दशापितके साथ कोई शह और त्रिकोण ९। ५। में भी हो और जमे ४। ८। ७ में न हों तो न्यास ११ ११ प्रकार छेदहर १५ १८ १८ छेदिशन १८। ९। ६। ६ ये राणक, इनका जोड ३९ भागहार हुआ मलदशापित १३। ०। ०। ० प्रविविद्यिस ४ अन्तर्दशाओंका योग १३। ०। ०। ० यहीं मुलदशा हुई॥ १३॥

जो दशापितके साथ कोई यह और २।० में से एकमें कोई हो और ४।८ में से भी एकमें यह हो तो न्यास र्रेर्डि छेदहत र्रेर्डिड्र्ड्र छेदहीन २४।१२।८।६ ग्रणकोंका योग ५० भागहार मुखदशा ३६।०।०।० प्रविद्विधिसे चारोंकी दशाका योग २६।०।०।० यही मुखदशा ॥ १४॥

जो दशापितके साथ कोई यह और ९ । २ में से एकमें और ७ में भी यह हों और जमें न हों तो न्यास दे है है उपरस्पर छेदछणे हुई दे है है छेदहीन ४२ ।२१।१४।६ यह छणक, इन छणकोंका जोड ८३ हार, मूछ दशा १६।०।०।०पूर्वदत् चारोंकी अन्तर्दशाओंका योग मूछदशा तुल्य मिछेगा ॥ १५ ॥

जो एक यह दरोसके साथ है और ४। ८ में भी यह हों तो न्यास रेर्ड रेंडे राणित रेर्ड र्ड्ड इंट छेदहीन ३२।१६।८।८ राणक और इन गुणकोंका योग ६४ भागहार, मूख दशा ३६।०।०।० से प्रवन्त रीतिसे चारोंकी अन्तर्दशा पहिलेकी १८।०।०।०। इसरेकी ९।०। ०।० तीसरेकी ४।६।०।० चौथेकी ४।६।०।० सनका योग ३६।०।०।० वहीं मुख दशा॥ १६॥ जो दरोशके साथ कोई बह ४ वा ८ में और कोई ७ में भी बह हो तो न्यास ने है है है छेदहत है है है है है है है छेदहीन ५६। २८। १४। ८ राणकर जोडिदेये १०६ यह भागहार हुआ दरोश वर्ष ३६।०।०।० भाग्वत कमसे पहिले दशा १९।०।६।४८ दू०९।६।३।२४।ती० ४।९।१।४२।चौ०२।८।१८। ६ सबका जोड ३६।०। ०।० मुलदशा॥१७॥

जो दरोरासे ५। ९ में कोइ यह और ४ वा ८ में कोई हो तो न्यास दे दे दे दे देखित है दे दे दे हैं छे दहीन ३६। १२। १२। १८। एक में का जोड़ ६९ भागहार मूळदशा २३। ०। ०। ० पूर्वन्त चारों प्र ० १२ ०। ०। ०। वि० ४। ०। ०। ० तु० ४। ०। ०। ० च०। ३। ०। ०। जोड़ वही २३। ०। ०। ० मूळदशा॥ १८॥

जो दरोरासे ९ वा ५ में कोई हो और ४ । ८ दोनोंमें कोई हो तो न्यास है है से छ० ६५ है है है है है छे छदहीन ४८।१६।१२।१२।छ० जोड ८८ भागहार मलदशा २२।०।०।० पूर्ववंत अन्तदशा पहिलेबालेकी १२०।०।० दू० ४।०।०।० ती० ३।०।०।० बी० ३।०।०।० जोड मूलदशा २२।०।०।०॥ १९॥

जो दशरासे ९। ५ मेंसे एकमें कोई यह हो और ४। ८ मेंसे एकमें वो और सावमें भी यह हो तो १ १ १ ७ छेद गु० हुई देई देई छेद होन ८४१२८१२११२ छ० योग १४५ भागहार, मुख्दसा ३६१७०० प्रवंबत कमंसे पहिलेबालेकी २०११०१७१५१ दु० ६। ११ १ १२ । ३८ ती०५१२१६१५८ चौ० २ । १११२२ । ३३ सबका योग ३६ । ०। ०। १ मुख्दसा ॥ २०॥

नो दरेशिस ४ । ८ । ७ तीनॉर्म यह हों तो न्यात १ १ १ १ छेदहत ११२ १६५ ११५ छेदहीन ११२।२८।१६ ये ग्रणक, जोड दिये १८४ तागहार मूख दशा ३६ । ० । ० । ० पूर्ववत् कमंसे पहिलेकी दशा २१ । १० । २८ । ४२ दु० ७ । ० । २२ । १० ती० ५। ५। २२।९० चौ० ३।५ । १६। ५८। इन चारोंका योग ३६। ०। ०। ० वही मुखदशा ये चार विकल्प हुये॥ २९ ॥

अव पांच विकल्प कहते हैं-इसमें न्यासहीसे यह स्थान समझने चाहिये न्यास १९११ १ छेद २४ छणक २४ । १२ । ८ । ६ भागहार ५८ ॥ २२ ॥

्र न्यास १२१११ इस छेदसे ग्रणाकार ४२।२१।१४।६ भाग हार ८७॥२३॥

न्यास है है है है छेद २४ से खणाकार । २४ । १२ । ८ ।६ ।६ भगगहार ५६ ॥ २४ ॥

न्यास १११ हे छेड ५६ से राजाकार ५६। २८। १४। १४। ५ - भागहार १२०॥ २५॥

न्यास हुँ हुँ हुँ हुँ छेद ८४ से ग्रमाकार ८४ १४२ । २८ । २१।१२ भागहार १८७ ॥ २६ ॥

न्यातं है है है है छेद १४४ से ग्रणाकार [१४४ | ४८ | ४८ | ३६ | ३६, भागहार ३१२ ॥ २७ ॥

. न्यास २ ३ ३ ३ ३ छेद ८४ से छणाकार ८४ । २८ । २८ । २८ । १२ भागहार १७३ ॥ ये पांच विकल्प हैं ॥ २८ ॥

अब छः विकल्प न्यास ३३३३३३७छेद २५२ सुणाकार २५२। १२६।८४। ८४।६३। ३६ जागहार ६४५॥ २९॥

न्यास है है है है है छेद १६८ से सणक १६८ । ८४ । ५६ । ४२ । ४२ । २४ मागहार ४१६ ॥ ३० ॥

न्यास है है है है है छेद ९६ सुणक ९६ । ४८ । ३२ । ३२ ।२४। २४ भागहार २५६ ॥ ३१ ॥

न्यास के के के के दिल्ला हुने । के के दिल्ला हुने ॥ विश्व ॥ विश्व ॥ विकल्प हुने ॥ विवल्प हुने ॥

अब सातवां विकल्प एकही है ऱ्यास ६ ६ ६ ६ ६ ६ छद १६८ छणाकार १६८ । ८४ ।५६।५६।४२।४२।२४ ज्ञानहार ४७२ ॥ ६६२॥ इति ।

जहांतक कर्म होता है वहीं पर्यन्त उदाहरण भी है इनसे उपरान्त स्थान्तीयात्य यह अन्तर्दशा नहीं पाता इस उदाहरणमें एक विकल्प नहीं है दूस-रकेश भेद, तीसरेके ८ भेद, चौथेके ९ भेद, पांचवेंके ७ भेद, छठेके ४ भेद सातवेंका एकही एवस संब विकल्प ३३ होते हैं। जहां बहुत यह पाचक हैं तहां पहिले दशापति अन्तर्दशा पाचक उपरान्त जो क्रम दशा न्यासमें लिखाह वैसीही रीतिसे यहां अन्तर्दशामें भी यह क्रम लिखना एक स्थानमें पहुत यह हों तो पूर्व बलवान पथात हीनवीर्य लिखना ॥ ४ ॥

### वैतालीयम् ।

सम्यग्निकनः स्वतुङ्गभागे सम्पूर्णा नलविज्ञंतस्य रिक्ता । नीनांश्चगतस्य शतुभागे ज्ञेयानिष्ठफळा दृशा प्रसृतौ ॥ ५॥

टीका — जन्मकालमें जो यह षड्वलमें पूर्णवली है इसकी दशा संपूर्ण नामकी होती है, जो यह उच वा उचांशकमें हैं और वली यहके साथ है तो उसकी दशाभी संपूर्ण नामकी, यह दशा वा अन्तर्दशा शरीरारोग्य, धनवृद्धि करती है। पूर्ण बलसे थोडा हीनमें भी वही संपूर्ण होती है। केवल जो उचमें है और वल नहीं पावे तो पूर्ण नाम धन लाभवाली होती है। जो यह बलरहित है और जो नीच राशिमें है उसकी दशा रिका नामकी, धन हानि करती है। ऐसेही नीच राशि वा नीच नवांशकवालेकी और शत्रु राशि नवांशवालेकी दशा दुरा फल देती है॥ ५॥

#### इन्द्रवज्रा ।

अप्टस्य तुङ्गादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुज्ञभांशे । आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्ट्रायमा भवत्सा ॥ ६ ॥ . टीका-जो यह परमोचांशसे उतर गया उसकी दशा परम नीचांश पर्यन्त अवरोही संज्ञक होती है अनिष्ट फल देती है, इसमें भी उचांश वा मित्रांश वा स्वांशमें हो तो मध्यम फल देगी। जो यह परम नीचसे उतर गयाहै उसकी दशा परमोचांस पर्यन्त आरोही होती है उसकी दशा भी शुभ फल देती है ! इसमें भी नीचांस शत्रु राशि नवांशमें हो तो वह दशा अधम फल देती है ॥ ६ ॥

### रपजातिः ।

नीचारिभांको समवस्थितस्य क्षस्ते गृहे मिश्रफला प्रदिष्टा ।
संज्ञानुरूपाणि फलान्ययेषां द्शासु वृक्ष्यामि यथोपयोगम् ॥७॥
दिक्षा—उच मलिनकोण स्वक्षेत्र मिश्रक्षेत्रमें जो वह वैठा है वही नीचांशक वा शत्रु नवांशकमें हो तो उसकी दशा मिश्रफल अर्थात् श्रुप्त और
अश्रुप्त भी देती है जैसे रोग भी घन लाभ भी। और जो शत्रु नीच राशियोंमें है वही उच मूल त्रिकोण मित्रांशकमें हो तो वह भी वैसाही मिश्रफल
देता है। शुक्त, रिक्त संपूर्ण, मध्यम मिश्र, अधमादि जैसे नाम वैसेही इनके
फल भी हैं पृथक् फल आने कहेंने॥ ७॥

### वैतालीयम् ।

उभयेऽघममध्यपूजिता द्रेष्काणैश्वरभेषु चोत्क्रमात् । अशुभेष्टसमाः स्थिरे क्रमाद्योरायाः परिकल्पिता दृशा ॥ ८ ॥ टीका—लब दशाके हेतु जो दिस्वमाव लब हो तो पथम देष्काणवाले की दशा अपम, दूसरेवालेकी मध्यम, तीसरेवालेकी उत्तम, चर राशि लभे प्रथम देष्काण हो तो उत्तम, दूसरा हो तो मध्यम, तीसरा हो तो अपम । स्थिर राशि लभें पथम देष्काण हो तो लभदशा अशुन दूसरा हो तो मध्यम तीसरा हो तो उत्तम इस प्रकार देष्काणसे लग्न दशाके फल प्रथाकमहैं ॥ ८ ॥

### शार्द्छिविकीडितम् ।

एकं द्वी नव विञ्चतिर्धतिकृती पश्चाञ्चदेषां कमा- । चन्द्रारेन्द्रजञ्जकनीयदिनकृदैवाकरीणां समाः ॥ स्वैः स्वैः प्रप्रफला निसर्गजनितैः पक्तिदंशायाः क्रमा- । दंते लमदृशा ज्ञुभेति यवृना नेच्छन्ति केचित्तया ॥ ९ ॥

टीका-अब नैसर्गिक दशा कहते हैं यहां यहांके वर्ष निसर्ग अर्थाव स्वभावहीसे नियत हैं कि जन्म समयसे १ वर्ष तक चन्द्रमाकी दशा रहती है उपरान्त २ वर्ष मङ्गलकी तब ९ वर्ष ब्रथके, इसके उपरान्त २० वर्ष शुक्रके, इसके पीछे १८ वृहस्पतिके, तिसके परे २० सूर्यके, इनके आगे ५० वर्ष शनिके, सबका जोड १२० वर्ष निसर्गायु होती है। जो वली यह है उसकी दशामें शुप्त फल, हीन वली दशा अशुप्त फल देती है यह सर्वत्र ही ज्ञापक है, पूर्वोक्त दशामें जो यह वर्तमान है वही नैसर्गिकमें भी जब आय पढे तो उसका फल पुष्ट होजाताहै। १२० वप उपरान्त जो कोई बचे तो वह, जीवनकाल लथकी नैसर्गिक दशाका होता है मृत्यु समय नियत १२० वर्ष सर्वसाधारणसे उपरान्त शुभ फल देती है । जिसकी आयु १२० वर्षसे ऊपर नहीं है उसकी लग्न दशाभी नहीं है जिसकी ७० वर्षसे ऊपर आख नहीं है उसकी नैसर्गिक दशा शनिकी भी नहीं है जिनकी ५० वर्षसे कपर आस नहीं है उसकी सूर्यकी दशा कुछ नहीं है इसी प्रकार सब जानना चाहिये १२० परमाध केवल बैराशिकके निमित्त है इसका विस्तार पहिले लिसा है पुष्टताके लिये आर भी लिसता हूं कि जो कोई मीन लग्न अन्त्य नवमांशकमें जन्मेना और सब ग्रह उच और वकी होंगे तो मीन टम-ने १२ वर्ष पाये वही वलवाच हो तो द्विस्पर्णा होमा २४ हुए, यह भी मीनांश होनेमें १२ वर्ष पाता है वक्र और उचगत होनेसे त्रिग्रण हुआ २६, सूय मेप मध्यांशमें होनेसे २७ वर्ष चन्द्रादि ६ ग्रहोंके इसी मकार ११६ होते हैं सबका जोड २६७ आयु होती है। परन्तु इतना कोई बचता नहीं देखा गया क्योंकि ऐसा योगही दुर्हण है अतएव " नेच्छन्ति केचित्तथा " कोई खबदशाको निबल होनेसे अन्तमें मृत्यु-रूप अनिष्ट फलवाली कहते हैं ॥ ९ ॥

शार्द्देखि॰-पाकस्वामिनि छम्रगे सुद्धिद् वा वर्गस्य सौम्येऽपि वा । प्रारन्था ग्रुभदा दशा त्रिदश्षड्छाभेषु वा पाकपे ॥

मित्रोचोपचयत्रिकोणमदने पाकेश्वरस्य स्थित-।

अन्द्रःसत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातोऽन्यथा ॥१०॥ टीका-सौर, सावन नाक्षत्र और चान्द्र ये ४ शकारके मान होते हैं इसमें दशा विचार सावन मानसे होता है वह राविके उदयसे उदय पर्यन्त एकदिन होता है और ३० दिनका महिना गिना जाता है ३६० दिनका जन्म दिनसे एक वर्ष होता है। जन्मकालिक खण्ड सायमें समस्त दशाके दिन बनाके जोड दिये वह दशा प्रवेशके समयका खण्ड खाद्य होगा ॥ इसी प्रकार अन्तर्रशा वालीकाभी करना । जिस बहकी अन्तर्रशा प्रवेश है वह पाकस्वामी कहाता है, वह लघमें हो वा अपने पूर्वीक्त वर्गमें हो वा तात्कालिक मित्र राशिमें हो तो उसकी दशा शक्त फल देती है, जो शुभग्रह लयगत है उसकी क्या भी शुभ फूछ देती है और दरोश तात्का-लिक लम्से ३। १०। ११ स्थानमें हो तो दशा शुभ देती है, शच अधिशत्रुके राश्यादिमें अग्रुन फल देती है अधिमित्र राशिमें आति शुन अन्यत्र सम । जब किसी बहका अन्तर ४ वर्ष पर्यंत रहता है तो तब तक क्या एकही फल होगा अतएव यह कहते हैं " मित्रोबोपचय " दशे-शके मित्र और उच्च तथा उपचय और त्रिकोण और सप्तम स्थानमं जन गीचरका चन्द्रमा हो तो शुभ फल और नीच और शनुराशिमें उससे अन्यत्र २ । १ । ४ । ८ । १२ में अशुक्त फल होगा ॥ १० ॥

शार्ट्छिवि॰-प्रारन्था हिमगी दशा स्वग्रहगे मानार्थसी ख्यावहा । काँने दूषयति स्त्रियं बुधग्रहे विद्यासुद्धद्वित्तदा ॥

٠٠,

दुर्गारण्यपथारुये कृषिकरी सिंहे सितक्षेऽन्नदा । कुम्लीदा मृगकुम्भयोग्रेरुगृहे मानार्थसौरूयावहा ॥ ११ ॥

टीक्ना-अन्तर्दशा प्रवेश समयमें चन्द्रमा कर्कका हो तो वह अन्तर्दशा सौरूप और घन देगी, जो चन्द्रमा मङ्गलकी राशिमें हो तो खींको व्याप्ति-चारादि दूषण देती है, खुषकी राशिमें विद्या, मित्र धन देती है, जो चन्द्रमा सिंहका हो तो जङ्गल माग और घरके समीप कृषिकर्म देती है शुक्रकी राशिमें अन्न मिष्टादि पदार्थ भोजन देती है, शनिके घरमें खरी खी देती है और ऐसेही दशान्तर्दशा प्रवेश समयमें चन्द्रमा बृहस्पतिकी राशिमें हो तो सौरूप मान पूजा धन देती है। शुमदशा शुक्तकालमें प्रवेश हो तो अति शुक्त फल और अशुक्त दशा अशुक्त कालमें प्रवेश हो तो अति नेष्ट फल मिश्रमें मिश्र फल शुक्ति कहना ॥ ११॥

> शार्द्रलिकिशितम् । सौर्याः स्वत्रखद्नत्त्वर्भकनकक्रौर्य्याःच्यूपाइवै– । स्तेक्ष्ण्यन्वेर्यमजस्रमुद्यमरातिः ख्यातिः प्रतापोन्नतिः ॥ भार्यापुत्रघनारिशस्रमुद्वसमुग्यूपोन्नवा व्यापद् – ।

स्त्यागी पापरातः स्वभृत्यक्रछहो हृत्कोखपीखामयाः ॥१२॥ टीका-सूर्यकी दशाका फल-इसके दशा या अन्तदशामें भी सुगन्धि-इव्य हस्तिदन्तादि, व्याघादि चम, सुर्वण, क्र्रता, मार्ग, राजा, संग्राम इनसे धन लामहोता है और उग्रस्वभाव, पैर्यता, वारंवार उद्यमतामें रित, कीर्ति, प्रतापकी वृद्धि, शनुनिग्रह, भीति इतने फल सूर्यके पूर्वोक्त शुभ दायक दशामें होते हैं। अशुभ दशामें स्त्री प्रत्र धन शनु शन्न आग्र राजा इनोंसे आपाचि प्राप्त होती है और त्यामी शुभ दशामें शुभ स्थान काममें व्यय करे अशुभ दशा हो तो अशुभ काममें व्यय होवे और पापासक रहे, अपने चाकरोंके साथ कलह होवे और हृदय, पेटमें पीडा होवे, रोगोत्याचि होवे। मिश्र दशामें मिश्र फल होते हैं ॥ १२॥

### शार्बुलिकीडितम्।

इन्दोः प्राप्य दशां फलानि लभत मन्त्रंद्विजात्युद्धवा-। दिक्षुक्षीरविकारवस्रकुसुमकीखातिलान्नश्रमेः ॥ निद्राल्लयमृद्वद्विजामररितः स्त्रीजन्ममेघाविता । कीत्यथौंपचयक्षयौ च बलिभिवैंरं स्वपक्षेण च ॥ १३ ॥

टीका—चन्द्रमाकी शुभरशामें बालणोंसे मन्त्र पावे और इक्षविकार
गुडादि और दुग्धविकार दिष आदि और वह, पुष्प, कींडा, तिल, अन्न,
पराकम इनसे शुभ लाभादि होवें अशुभ दशा हो तो निद्रा आलस्य होवे
शरीरपीडा हो । बालण, गुरु, देवता इनके आराधनमें मित होवे । कन्या
उत्पन्न होवे । खुद्धि वह । कीर्ति, धन, वृद्धि और क्षयभी होवे, बन्धुवर्गमें
वैर होवे । मिश्र बली हों तो फलभी मिश्र होंने । बलका तारतन्य देख कर
खुद्धिसे फल कहना ॥ १३ ॥

शार्ट्छिनिकीडितम् । भौमस्यारिनिमर्दभूपसङ्जक्षित्यानिकाजेर्धनं। प्रद्रेषस्युतदारमित्रसङ्जैनिद्धरुद्धेद्दता ॥ तृष्णासुम्बर्गित्तभङ्गजनिता रोगाः परस्रीकृताः। प्रीतिः पापरतेरधर्मनिरतिः पारुष्यतेश्ण्यानि च ॥ १४ ॥

टीका-भीपकी दशा शुम हो तो शतुमर्दनसे और राजा, भाई पृथ्वी, मेड, बकरी, कनवाले जीव इतनेसे घन प्राप्ति होवे । अशुम हो तो पुत्र, क्री, मित्र, भाई, पण्डित, गुरु इनसे वैर होवे । तृष्णा, क्षुधासे पीडित रहे । रुधिरविकार, ज्वर, पित्त, विस्फोटक वा अङ्गमङ्क इनसे कष्ट होवे परस्त्री सङ्गम होवे, उसी सङ्गमसे रोग वा उपद्रव होवे, पापिष्ठोंके साथ पीति अधर्ममें प्रीति होवे, क्रूर वचन, उम्र स्वभाव होवे । ये फल मङ्गलकी पाप दशामें हैं । मिश्रमें मिश्र फल खुदिसे कहना ॥ १४ ॥

### शार्दूछिविक्रीडितम् ।

बोध्यां दौत्यपुरुद्धरुष्टिज्यनं विद्यत्प्रशंसायशोः । युक्तिद्वव्यसुवर्णवेसरमहीसीभाग्यसीख्याद्वयः ॥ हास्योपासनकीश्रञ्ं मतिचयो धर्मक्रियासिख्यः । पारुष्यं श्रमबन्धमालसञ्जनः पीढा च धात्रक्षयात् ॥ १५ ॥

टीक्स—ब्रधशुभदशामं दूतकमसं, मित्र, ग्रह, पूज्य बासणोंसे धन जात । पण्डितोंसे पशंसा और यश । द्रव्य कांस्पादि सुवर्ण और वेसर अश्व विशेष, मूमि, सौनाम्य सुख मिछते हैं और परोपहास और कुशलता, बुद्धि वृद्धि, धर्मिक्रेपाकी सिद्धि होती है। बुध अशुन्न हो तो कठोर वचनता, खेद, वन्धन, शोक, दुश्चित्तता, त्रिटोपसे कष्ट ये फल होते हैं मिश्रमें मिश्र ॥ १५॥

शार्द्कविक्रीडितम् ।

जैन्याम्मानगुणोद्यो मतिचंयः कान्तिः प्रतापोन्नति- । मांहात्म्योद्यममन्त्रनीतिनृपतिस्वाध्यायमन्तर्धनम् ॥ हेमाश्वात्मजकुञ्जराम्बरचयः प्रीतिश्च सद्भूमिपैः । सूक्ष्मोहागहनश्रमः श्रवणस्रवैरं विधर्माश्रितैः ॥ १६ ॥

टीका—बृहस्पितिकी शुन दशामें पूजा, विद्या शौर्यादि उदय होते हैं। इिंदि और कान्तिकी वृद्धि प्रताप और पुरुषार्थसे उन्नति, शत्रुको अपनी भीति, परोपकारशीलता, गर्वजनन और मन्त्र, नीति, नुपति; स्वाध्यायसे प्रन, और सुवर्ण, घोडा, पुत्र, हाथी, वस्न इनकी वृद्धि होती है। ग्रणवान् राजाओं से पीति ( स्नेह ) वहै। जो बृहस्पित अशुन हो तो सुक्ष्म वस्तुकी प्राप्तिमें महान् श्रम हो, कर्णरोग, घर्षवाह्य नास्तिकादिकों से वैर होते हैं। मिश्रमें मिश्र ॥ १६ ॥

शार्दूछिविक्रीडितम् । शोक्यां गीतरातः प्रमोद्सुरभिद्रंन्यात्रपानाम्बर्गः । स्रीरतद्यतियन्मथोपकरणज्ञानेष्टमित्रागमाः ॥ कोशल्यं ऋयविऋये कृषिनिधिप्राप्तिर्धनस्यागमो । बृन्दोवींशनिषाद्धर्मराहतेंवैंरं शुचः स्नेहतः ॥ १७ ॥

टीका—बली शुककी दशामें गीतादि गायनसे प्रसन्नता, धन, अन्न, पेय वस्तु और वस्न, श्ली, रत्न, (मिण) कान्ति और कामोपत्तोग्य शप्यादि योगशास्त्रियि मित्र इतने वस्तुओंका लाम, क्रयविक्रयमें क्रशलता रुषि, और निधि (स्मिगत इव्य ) प्राप्ति होती है। शुक अशुम हो तो बहुत लोगोंसे और राजासे व्याघोंसे पापियोंसे वैर सेह्वशसे शोक ये पल होते हैं। मिश्र दशा बल स्थानादिसे हो तो फलमी मिश्र ॥ १०॥ जाई वि- सौरीम्प्राप्य खरोष्ट्रपक्षिमहिषीवृद्धाङ्गनावात्तयः।

तारान्त्रान्य खराद्रपादानाद्द्वसङ्गानातपः । श्रेणीत्रामपुराधिकारजनिता पूजा कुघान्यागमः ॥ श्रेष्मेर्प्यानिस्रकोपमोहमस्त्रिनन्यापत्तितन्द्राश्रमान् । भृत्यापत्यकस्त्रभरर्भनमपित्राप्नोति च न्यकृताम् ३८॥

टीका -शनिकी शुम दशामें गधे, ऊंट, पक्षी ( वाजआदि ), महिषी, वृद्धा सी इतनी वस्तुओंकी प्राप्ति, समान जाति बहुतोंके अधिकारमें नियोग, गांव वा नगरके अधिकारसे पूजा, मेंड्वा और वाजरा आदि असकी प्राप्ति ये फल हैं। अशुम दशामें छेष्मसे और ईषांसे व वायुसे व ग्रस्सासे, चिच मलिनतासे निपिच होवे, तन्द्रा आलस्य सेद थकावट पाता है और भूत्य (चाकर) पुत्र बेटी बी इनसे तर्जन अर्थात् उलाहना वा झिडकी पाता है अङ्ग हीनता वा रोगसे अङ्गिशियलता होती है। शनि वल और स्थानसे मिश्र हो तो फलभी बुद्धिकी युक्तिसे मिश्र कहना॥ १८॥

#### उपनातिः ।

दशास शस्तास शुभानि कुर्वन्त्यनिष्टसंज्ञास्वशुभानि चेवस् । मिश्रास मिश्राणि दशाफलानि होराफलं लग्नपतेस्समानम् १९॥ टीका-जो वह उपचय राशिमें हैं और अस्त नहीं हैं और उचादि शुन वर्गमें हैं उनकी दशा शुन्न होती है फलनी शुन्न ही देती है। जो यह अस्तक्ष्त, वा रूक्ष, गुद्धमें जीते हुये, नीचादि अनिष्ट वर्गमें हैं उनकी दशा ृ ( अनिष्ट ) अशुत्त फळ देती है । तथ दशाका फछ त्रप्रेशके तुल्प होता है पूर्व देष्काणसे भी कहा है यहां वलाधिक्यतासे फळ होगा ॥ १९ ॥ भालिनी । संज्ञाध्याये यस्ययद्भव्यपुक्तं कर्माजीवोयश्वयस्योपदिएः। आवस्थानालोक्तयोगोद्भवं च तक्तत्स्वं तस्य योज्यं दशायाम् ॥२०॥

टीका-जिस महका संजाध्यायमें जो द्रव्य ताम्रादि कहाहै उस महकी शुज दशामें उसी द्रव्यका लाम, अशुन दशामें उसीकी हानि होगी वैसाही जिस महका कर्माजीव आगे जिस वस्तुसे लिखीहै उसीका लाम वा हानि दशा शुना-शुनसे कहना और भावफल, दृष्टिकल और योग यह सर्वदा फल देतेहैं ॥२०॥ इन्द्रव्या-लायाम्महाभूतकृताञ्च सर्वेऽभिव्यञ्जपंति स्वद्शामवाष्य । कम्ब्यमिवाय्यम्बरनान्गुणांश्चनासास्यह्वस्ववक्ष्यगानुमेयान् ॥२९॥ टीका-जिसकी जन्म दशा ज्ञात नहीं है जसकी पञ्च महाभूत-पृथ्वी,

टीका-निसकी जन्म दशा जात नहीं है उसकी पश्च महामूत-पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाशकी छायासे दशापित ग्रह प्रकारान्तरसे जानी जाती है कि, पृथ्वी तत्त्वका ग्रण गन्य है वह नाकसे प्रकट होता है, जल तत्त्वका ग्रण रस है जिह्नासे प्रकट होता है, अभि तत्त्वका ग्रण हर दृष्टिसे अनुमेय है। वायु तत्त्वका ग्रण स्पर्शहै वह त्वचासे अनुमेय है, आकाश तत्त्वका ग्रण शब्द कर्णसे अनुमेय है, जिसकी प्राप्ति है वह जिस ग्रहका धातु है उसकी दशा जाननी जैसे अकस्पाद सुगन्य प्राप्त हो उसकी ग्रधिव छाया जाननी, जो मीठा प्रोजन प्रिय हो तो चन्त्रमा या शुक्की छाया जलकत को कान्ति वर्द्धन हो तो सूर्य मङ्गळकी छाया अभि कत होते, जो स्पर्शमें मृदु कोमल होने तो श्रामें अश्वम छाया जिसकी हाया इसीकी दशा जाननी श्रम छायासे श्रम दशा अश्वम छायासे अश्वम दशा जाननी ॥ २१॥

मार्चिनी-ग्रुभफ्डदद्शायां ताहगेवान्तरात्मा । बहु जनयति पुंतां सौस्यमर्थागमञ्ज ॥ कथितफ्डिवपाकेस्तकेयेद्वतमानां । परिणमति फडाप्तिस्त्वप्रचिन्तास्ववीयैः ॥ २२ ॥

टीका-और पकार दशा लक्षण जानना कहते हैं कि जैसी शुप्त ना अशुप्त दशा हो वैसाही अन्तरात्मा चित्तकी प्रसन्न वा खिन्न रहता है और वहुत भकार सुख पन लाम होते हैं। वा अशुम हैं तो इनकी हानि होती हैं। मिश्रमें मिश्र फल ऐसे फलोंमें जैसा फल पुरुषको वर्तमान है वैसी ही शहकी दशा होगी ये फल अन्तर्दशाके फलोंमें मिलाने चाहिये जहां मिलैं उसकी दशा होगी, इसमें भी स्मरण चाहिये कि जो वह अल्पवीर्य है उसका शुन्त फल स्वभमें वा चिन्ता मनकी गिनतीमें मिल जाता है प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ताँ। शुज दशामें अन्तरभी शुज हो तो सौख्य व धनागम बहुत होते हैं, अशुजर्मे जलटा फल होगा। मिश्रमें मिश्र फल और जहां दशेशावालेके फलोंमें विरु-द्धता है वहां अन्तर वालेका फल प्रवल होगा ॥ २२ ॥

वसंताति - एक प्रहस्य सहशे फल्योर्विरोधे ।

नाशं वदेखद्धिकं परिपच्यते तत् ॥ नान्यो यहः सदशमन्यफळं हिनस्ति । स्वां स्वां द्ज्ञासुपगताः स्वफलप्रदाः स्युः ॥ २३ ॥ इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहज्जातके दशा-

न्तर्दशाध्यायोऽष्टमः ॥ ८॥

टीका-जब दशामें एक महके फलमें विशोध है तो दोनों फल नाश हो जाते हैं जैसे कोई यह किसी योगसे सुवर्ण देनेवाला है वही यह और प्रकार अष्टकवर्ग दृष्टिप्रभृतिमें सुवर्णनाशकभी है तो दोनों फलोंका नाश कहना, न तो सवर्ण मिले न तो नष्ट हो जो दो फल देनेकी युक्ति है उनमेंसे जो युक्ति बलवान हो वह नष्ट नहीं होगी, फल नाश तुल्यबल विरोधमें है जैसे कोई यह दो प्रकारसे सुवर्ण देनेवाला है एक प्रकारसे सुवर्ण नाश करनेवाला है तो प्राप्तिही होगी । जब एक यह देनेवाला और अन्य हरण करनेवाला है तो अपनी २ दशाओं में अपने ही फल देंगे ॥ २३ ॥

इति महीधरविराचितायां वृहज्जातकभाषाटीकायां दशान्तर्दशानिरूपण दशाफलकथर्ने नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## अष्टकवर्गाऽध्यायः ९. भार्द्छिनिकीडितम् ।

स्वाद्कः प्रथमायबन्धुनिधनद्वचाज्ञातभोद्यनगो । वक्रात्स्वादिव तद्देव रिवजाच्छुकात्स्यरान्त्यारिगः ॥ जीवाद्यमैस्रतायज्ञत्रुषु द्श्रञ्यायारिगः शीतगो । रेष्वेवान्त्यतपःसुतेषु च बुधास्त्रमात्सवन्धनत्यगः ॥ १ ॥

### शार्दुछिविकीडितम् ।

लमात् पद्त्रिद्शायगः सघनघीषमेषु चाराच्छशी । स्वात्सास्तादिषु साष्ट्रसप्तसु रवेः पद्त्र्यायधीस्यो यमात् ॥ धीत्र्यायाप्टमकण्टकेषु शश्चिजाजीवाद्ध्यायाप्टगः । केन्द्रस्थश्च सिताजु धर्मसुखधीत्र्यायास्पदानङ्गाः ॥ २ ॥

टीका—चन्द्रमाका अष्टक वर्ग चन्द्रमा त्यसे ६।३। १०।११ में शुत्त, मङ्गलसे चन्द्रमा ६।३।१०।११।२।५।९ में, चन्द्रमा अपने स्थानसे ६।३।१०।११।७।१ में, और सुर्यते ६।३। १०।११।८।७ में, शनिसे ६।३।१२ में, बुघसे ५।३। ११।८।१।४।७।१० में, बृहस्पतिसे १२।११।८।१।४। ७।१० में, शुक्रसे ९।४।५।३।११।१०।७ में शुप्त॥२॥ इसर्द्रुखि०∽वक्रस्त्रुषचयेष्विनात् सतनयेष्नाद्याधिकेषूद्या-।

जन्द्राहिभ्विफलेषु केन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थगः स्वाच्छुभः॥ धमायाष्ट्रमकेन्द्रगोर्कतनयाञ्जात् षद्तिधीलाभगः।

शुक्रात् षद्भव्ययलाभमृत्युषु ग्रुरोः कर्मान्त्यलाभारिषु ॥३॥ टीका-मंगलके अष्टकवर्ग-सूर्यते मंगल ३ । ६ । १० । १९ । ५ में शुक्त, लमते मंगल २ ।६। १० । १९ । १ में, चन्द्रमाते ३ । ६ । १९ में, अपने स्थानते मंगल १ ।४। ७।२ ०।८।१२।२ में,शनिते ९।११।८। १ । ४।७।१० में, बुपते ६ । १।५ । ११ में, शुक्ते ६ । १२ । १९ । ८ में, बृहस्पतिते १० । १२ । ११ । ६ । में शुक्त अन्यत्र अशुक्त ॥ ३॥

ज्ञार्द्द्रस्विकीडितम् ।

द्वचाचायाष्टतपःसुर्लेषु भृगुजात्सन्त्यात्मनेष्विन्दुजः । साज्ञास्तेषु यमारयोन्ययरिषुप्राप्ताष्टगो वाक्पतेः ॥ धर्मायारिसुत्तव्ययेषु सविदुः स्वात्साचकर्मत्रिगः ।

पदस्नायाष्ट्रसुखास्पदेषु हिमगोः साद्येषु छयाच्छुभः ॥ ४ ॥ टीका-खपष्टक वर्ग-शुक्रसे छुप २।१।११।८।९।४।३।५ में, शनिसे २।१।११।८।९।४।१०।७ में, मंगलसे २।१।११।८।९।४।१०।७में, वृह-स्पितिसे १२ ।६। ११।८ में, सूर्यसे ९।११।६।५।१२ में, अपने स्थानसे ९।११।६।५।१२।१।०।३ में, चन्द्रमासे ६।२।११।८।४।१० में, लप्नसे ६।२।११।८।४।१०।३ में शुत्त और अन्यत्र अशुत्तफल देता है ॥ ४ ॥

शार्द्छविकींडितम् ।

दिक्स्वाद्याष्ट्रमदायवन्धुषु कुजात् स्वात्सत्रिकेष्वक्षिराः । सूर्यात्सत्रिनवेषु घीस्वनवदिग्छाभारिगो भागवात्॥

जायायार्थनवात्मजेषु हिमगोर्मन्दात्रिषद्धीव्यये । हिग्धीषद्स्वसुखायपूर्वनवगो ज्ञात्सस्मरश्चोदयात् ॥ ५ ॥

टिका = बृहस्पतिका अष्टकवर्ग - मंगलसे बृहस्पति १०१२।१८ । ७। १९१४ में, अपने स्थानसे १०१२।१।८।७१९१४ में, सूर्यसे १०१२।१।८।७१९१४ में, सूर्यसे १०१२।१।८।७१९१६ में, चन्द्रमासे ७। १९१२।९।५ में, शनिसे ३।६।५।३२ में, खम्से १०।५।६।२।४।१९।१९।५ में, लग्ने १०।५।६।२।४।१९।१९।७ में शुम ॥ ५॥

शार्द्र॰-लम्रादास्त्रतलाभरन्भनवगः सान्त्यःश्रशांकात्सितः । स्वात्साञ्चेषु सुवित्रधीनवद्शान्ळद्राप्तिगः सूर्यनात् ॥

रन्श्रायन्ययमो रवेर्न्नवद्शप्राप्त्याप्टथीस्थो ग्रुरो- । ज्ञोद्धीःयायनवारिगस्त्रिनवषद्धुत्रायसान्त्यः क्रजात् ॥ ६ ॥

दीका-शुकाष्टकवर्ग-लग्नसे शुक १।२।३।४।५।११।८।९ में, चंदमा से १।२।३।४।५।११।८।९।१२ में, अपने स्थानसे १।२।३।४।५।१९।१९।१९।८।१२ में, सूर्यसे ८।१११२ में, बुहस्पतिसे९।१०।१९।५ में, बुषसे ५।३१।९।६ में, संगलसे ३।९।६।५१९१२ में शुक्त, अन्यत्र अशुक्त ॥ ६ ॥

## शार्द्वलिकीडितम्।

मन्दः स्वात्रिसुतायशत्रुषु श्रुभः साज्ञान्त्यगो भूमिजाः । त्केन्द्रायाष्ट्रपनेष्विनाद्रुपनयेष्वाचे सुले चोदयात् ॥ धर्मायारिदशान्त्यमृत्युषु बुधाचन्द्रश्चिषद्वरुभगः । षद्यायान्त्यगतः सितात्सुरसुरोः प्राप्त्यन्तधीञ्चतुषु ॥ ७॥

टीका-शनिकं अष्टकवर्ग-शनि अपने स्थानसे ३१५११११६ मंगलसे ३१५१९११६११०११२ सूर्यसे ११४१७११०११११८१२ लग्नसे ३१६१९०१ १९११४ तुषसे ९१९११६११०११२१८ चन्द्रमासे ३१६१९१ शुक्रसे ६ । १९ १९२ बृहस्पतिसे १९ १९२ १५ १ ६ शुक्त ॥ ७॥

| सुर्याष्ट्रकवर्गः ४८                    | चन्द्राष्ट्रकवर्गः ४९    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| र चिम बिहु छु छ। छ                      | स चि.म । वृ. शु. । श.)ल  |
| 3 90 9 90 9 9 90                        | E E E 4 98 8 E E         |
| 19 3 2 99 3 4 99 99 3                   | इ ३ ३ ३ १११ ३ ३          |
| R 33 8 33 33 6 8 33                     | 30 30 30 33 5 4 3330     |
| 2                                       | 39999900 9 3 4 39        |
| 300909009032                            |                          |
| 90940090                                | 0 0 9 0 90 0 0           |
| 900000                                  | 0 0 0 10 0 0 0           |
| मौमाष्टकवर्गः ३९                        | बुधाष्ट्रकवर्गः ५४       |
| र चि म बि हि शि शि हि                   | र चि.मि हि हु हु। जि. लि |
| 3 3 6 30 6 8 3                          | र हर ९१२ र र ह           |
| 8 6 8 3 35 35 39 8                      | 39 8 9 99 8 9 9 8        |
| 30 99 6 4 99 99 6 90                    |                          |
| 33 0 30 33 8 6 3 3 3                    | 46646666                 |
| 406083                                  | 1586150880               |
| 0 0 9 9 0 0 0 0                         | 0 30 8 3 0 8 8 30        |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 00030400                 |
| गुगीरष्टकवर्गः ५६                       | शुकाष्टकवर्गः ५२         |
| र च म डि.ह श श छ.                       | र च म इ ह हा हा है.      |
| 90 0 90 90 90 4 3 90                    | 6 3 5 4 5 3 8 3          |
| 7 99 9 4 7 7 8 4 4                      | 13 2 3 3 3 0 3 3 5       |
| 3 4 3 6 3 6 4 6                         | वर ३ ६ ११११ र            |
| 3 3 2 2 2 30 12 2<br>9 4 9 8 9 11 0 8   | 0 4 3 2 6 4 4 3 0 4      |
| 19 0 19 29 29 29 0 29                   | 0 19 17 0 0 19 6 19      |
| 80888008                                | 0 6 0 0 6 19 6           |
| 30093000                                | 0800808                  |
| 9000000                                 | 0 9 0 0 0 90 0 0         |
| शनेग्छक् वर्मः ३९                       | लग्नाष्टकवर्गः ४९        |
| र व मं ख़ वृ गु, श ल                    | र घम छ ह शु र ठ ।        |
| 3 3 5 6 3 6 3 5                         | 3 3 3 3 3 3 3 3          |
| 8 6 4 33 35 33 4 6                      | 8 6 3 7 8 7 3 8 9        |
| 99999 6 4 97 99 0                       |                          |
| 30 0 6 30 6 0 6 33                      | 30999066889              |
| 600008                                  | 32003086390              |
| 3000000                                 | 0 0 0 7170 9 0 0         |
| 0 = 0 0 0 0 0                           | 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0  |
| Y                                       |                          |

#### माछिनी ।

इतिनिगदितिष्ठप्टेनप्टमन्यद्भिशेपाद्यिकफलविपाकंजन्मभात्तत्रदयुः । उपचयग्रह्मित्रस्योचगैःपुष्टमिप्टंन्वपचयग्रह्नीचारातिगैनेप्टसम्पत् ८॥ इति श्रीपराहमिहिरविरचिते बृहन्नातके अपक-

वर्गाऽध्यायो नवमः ॥ ९ ॥

टीक्ना-इतनेमं जो उक्त स्थान उनमें शुप्त फल अनुक्तोमं अशुप्त फल सभी यह जन्म राशिसे गोचरमें देते हैं, जो शुप्त स्थान कहे हैं उनमें विन्दु अनुक्तोंमें रोता लक्षण कुण्डलियोंमें किये जाते हैं उदाहरणमें कुण्डली लिली है शुप्तका जोड और अशुप्तका जोड करना जो अधिक हो उसका फल अधिक होगा जहां ८ बिन्दु हों वहां शुप्त पूर्ण होगा. ६ बिन्दुमें फल चौथाई कम होगा, ४ विन्दुण आधा फल होगा, २ विन्दुमें चौथाई फल होगा, ऐसा ही अशुप्त फलोंका विचार रेलाओंसें करना, बिन्दु रेलाकम कुंडलियोंमें देलना चाहिये॥

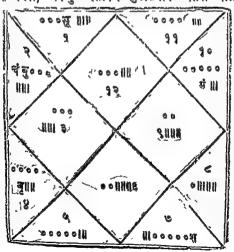

0000

उदाहरणर्षे मेपकी अदेखा ३ विन्दु रेखा ३ विन्दु ३ वरावर गये शेप रेला २ अशुम भाग २ वचनेसे मगल अशुम होता हैं, त्रूपमें रेला ५ बिन्द् तीन ३।५ में से घटाकर २ रेखा नर्ची यहां भी वृपका मंगल अशुभ हुआ, मिथुनमें रेखा ५ विन्दु ३ घटाके शेप २ रेखा वचनेसे मिथुनका मंगल भी अशुम, कर्कटमें बिन्दु रेखा तुल्य होनेसे मध्यम फल, सिंहमें बिन्दु ५ रेसा ३ घटाके २ विन्दु बचे इससे सिंहका मंगल सर्वेदा श्रुत, कन्यामें रेखा ६ बिन्दु २ रखा ४ बची इस कारण कन्याका मंगल सर्वेदा अशुभ, तुलाभें रेखा ३ बिन्दु ५ तुल्य घटाके शेप २ विन्द्र वर्चे इस लिये तुलाका मंगल चतुर्थांश शुभ होता है वृश्विकर्म विन्दु १ रेला ७ विन्दु १ रेखा ६ वची वृश्चिकका मंगल सर्वदा अशुप्त, धनमें रेखा ६ निंदु २ रे० ४ बची अशुप्ता. मकरमें रे० ३ विं० ५ बचे २ बिंदु मकराण मङ्गल सर्वदा शुप्त, कुन्तमें तुल्यताके कारण सम फल हुआ मीनमें रेला (५ वि० ३ घटाके बची रेखा २ मीनका मंगल अशुभ, नहां ८ विंहु वहां भति शुप्त, नहां रेखा बहुत वहां अशुप्त, नहां बिंदु बहुत वहां शुप्त सर्वत्र जानना जो " एकत्रहस्य सहशे फलयोर्विरोधेत्यादि " से दशा और यह गोचर फल मिलाकर उक्तिसे कहना चाहिये॥ ८॥

यहां शुनमें बिंदु अशुनमें रेला िल्सी हैं ये बिन्दु रेला शुनाशुन गणनाके संकेत चिह्नमात्र हैं शुनमें बिन्दु अशुनमें रेला अथवा अशुनमें बिंदु शुनमें रेला स्थापन करो जैसे अपनेको सुगम जान पढे । प्रयोजन इनका यहां तो शुनाशुन्न मात्र लिखा है सुल्य प्रयोजन इनका सासुदायु और भिन्नायु हैं निनसे आयुनिर्णय दशा शुनाशुन्न प्रत्यक्ष फल गोचरका ठीक २ मिलता है आयुनिर्णय इस विधानसे प्रत्यक्ष मिलता है ।

इति श्रीमहीधर ० वृहज्जातकनाषाटीकायामृष्टकवर्गाध्यायो नवमः ॥ ९ ॥

इसको सविस्तर सोदाहरण मा॰ टी॰ सहित श्रमुहोराञकाशको मा॰ टी॰ करनेपर अलाहिदा लिखनेकी इच्छा है।

# कर्माजीवाऽध्यायः १०.

### प्रहर्षिणी ।

अर्थाप्तिः पितृपितृपत्तिशृडुमित्रश्रातृस्त्रीमृतकजनाद्दिवाकराद्यैः । होरेन्द्रोर्दश्रमगतैर्विकल्पनीया अन्द्रकोरूपद्पतिगांशनाथवृत्त्या ३ ॥

टीका—आजीविका कहते हैं— उप्रस वा चन्द्रमासे दशम स्थानमें जो यह हो उसके द्रव्य सदश कर्मसे मनुष्यकी आजीविका होती है। जैसे उप्र वा चंद्रमासे सूय दशम हो तो पितासे पन प्राप्ति, उप्रसे चंद्रमा दशम हो तो पितासे पन प्राप्ति, उप्रसे चंद्रमा दशम हो तो पिताकी पत्नीसे, मंगल हो तो शत्रुसे, उप हो तो मित्रसे, बृहस्पति हो तो भाईसे, शुक्र हो तो स्रीसे, शानि हो तो सेवकसे, जा त्यमसे कोई यह और चंद्रमासे भी कोइ यह दशम हो तो अपनी अपनी दशामें दोनों फल देते हैं, जब दशममें बहुत यह हों तो अपनी अपनी दशामों सभी फल देते हैं, जा त्यसे आर चंद्रमासे कोई यह दशम न हो तो लग्न, चंद्र और सूर्य इनसे दशम भावका स्वामी जिस नवांशमें है उस नवांशका स्वामी जो यह है उसके सदश फल होगा ॥ १॥

#### प्रहर्षिणी ।

अकाँग्रे तृणकनकोर्णभेषजाद्यश्वन्दांग्रे कृषिजळजाङ्गनाश्रयाच । धात्वप्रिप्रहरणसाहसैःकुजांग्रे सोम्यांग्रे छिपिगणित्दिकाव्यशिरुपैः।

टिका-पत्येक महोंके नवमांशके वृश्यसे द्वित कहते हैं—छम, चन्द्र और सूर्य इनसे दशमस्थानको स्वामी सूर्यके अंशमें हो तो तृण, सुगारिय-इन्य, सुवर्ण ऊन पश्चमीनेका काम, औषधादिसे आजीविका होती है, चन्द्रमाके अंशमें हो तो छिप कर्म, शंस, मोती आदि, स्त्री आश्रयादिसे, मङ्गलके अंशमें हो तो घातु ( मृत्तिका, तांना, सुवर्णीदि, वा मनशिल-हिरताल आदि ) और अधि कर्म, शस्त्र, नाण सङ्गादि और साहसके कर्म, से, सुधके अंशमें हो तो लिखनेसे और गणितशास्त्र कान्यशास्त्र और शिल्प ( चित्र आदि कारीगरी ) के कामसे घन पाता है ॥ २ ॥ प्रहर्षिणी ।

जीनांशं द्विजविद्ययाक्तरादियोँः कान्यांशं मणिरजतादिगोळुरुषिः। सौरांशं श्रमवधभारनीचश्चिल्पैः कमेशाध्यपितनवांशकमेसिद्धिः ३

टीका-बृहस्पतिके अंशों हो तो त्रासण, देवता या पण्डित खान, वा हाथाँ घोडेके उत्पत्तिस्थान धर्म (यज्ञ दानादि) से धन पाताहै शुक्रके अंशों हो तो माणि (हीरा पद्मरागादि) रजत (चांदी) गौ मेंस वा "महिष्टैं।" (ऐसा पाठ है) अर्थात् महिषी राजपत्तियोंसे शनिके नवमांशों हो तो परिश्रम (मार्ग गमनादि) वा व्याधवृत्तिसे, वा शरीरताडन भारवांहादि कर्मसे, तथा नीच कर्मसे धन पाता है दशमेश जिस शहके नवांशकों है उसके उक्त प्रकारसे कर्माजीविका मनुष्यकी होती है ॥ ३॥

### प्रहर्षिणी ।

मित्रारित्वग्रहगतैर्प्रहेस्ततोर्थान्तुङ्गस्थेबछिनिचभास्करेस्ववीर्यात् । आयस्थेक्रद्यधनार्थितैश्रसौम्यैःसंचिन्त्यंबरुसहितैरनेकधास्वम् ४॥

इति श्रीबृहजातके कर्माजीवाच्यायो दृशमः ॥ ३०॥

टीका—जन्मकालमें दशमस्थ जो शह हैं वा उसके अजावमें चन्द्रमा वा सूर्यसे दशम जो शह हैं वे यदि मित्र राशिमें हों तो अपनी दशामें मित्रसे धन देते हैं, शत्रुगृहमें हों तो शत्रुसे, अपने वर्षे हों तो उक्त प्रकारसे धन देते हैं जिसके सूप भेषका और तीन चार शह बलवान हों तो अपने पराकमसे धन मिलता है जिसके ग्यारहवें वा लग्न धन स्थानमें बलवान शुज्ञ शह हो तो अनेक प्रकारसे धन पाता है ॥ ४ ॥

इति महीधरकतायां बृहज्जातकज्ञाषाटीकायां दशमोध्यायः ॥३०॥

### राजयोगाऽध्यायः ११. वैतालीयम् ।

प्राहुर्यवनाः स्वतुङ्गगैः ऋ्रैरः ऋ्रसातिर्महीपतिः । ऋ्रैस्तु न जीवशर्मणः पृष्ठे क्षित्यचिपः प्रजायते ॥ ३ ॥

टीका—अन राजयोग कहते हैं तीन यह उच होनेसे मतुष्य स्वक्तहातु-सार राजा होता है यह सन जातकों में प्रसिद्ध है। इसमें यनन मत है कि, उचनतीं ३ यह पाप हो तो राजा कर खुद्धि होने; शुन्त यह हों तो सहुद्धि होने, मिश्रमें मिश्र स्वजान कहना जीनशर्माका पक्ष हैं कि, पाप यहों के उचनतीं होनेमें राजा नहीं होता किन्तु राजाके दुल्य और धननाच होता है आचार्यने पूर्वमत निहित कहा है ॥ १ ॥

वसंततिलका।

वक्राकंनाकंग्रह्मिः सक्छैम्लिभिख् । स्वोचेषु पोडश्रनुपाः कथितैक्छग्ने ॥ द्वचेकाश्रितेषु च तथैकतमे विछग्ने । स्वक्षेत्रगे शांशानि पोडश्रभूमिपाः स्युः ॥ २ ॥

टीका-मंगल, शानि, सूर्ध, बृहस्पति चारों अपने २ उच राशियों में हों और इनमें कोई यह लग्नमें उचराशिका हो तो ४ प्रकारके राज योग होते हैं, जो तीन यह उचके हो और उन्हीं मेंसे एक यह लग्नमें हो तो १२ प्रकारके राजयोग होते हैं, इस प्रकारसे १६ योग हुए। चंद्रमा कर्कमें हो जोर मंगल, सूर्ध, शानि, बृहस्पतिमेंसे २ यह उचके हों तो भी वही १२ प्रकारके राजयोग होते हैं, और उन्हीं यहों मेंसे एक यह उचराशिमें लग्नगत हो तो ४ प्रकारके राजयोग होते हैं, सन ३२ विकल्प हैं। उदाहरण मेप लग्नमें सूर्य, ककका ग्रक, ग्रलाका शानि, मकरका मंगल, एक १ योग हुआ कर्क लग्नसे दूसरा, ग्रलासे तीसरा, मकरसे चौथा। जो तीन यह उचके हों 'जैसे मेप लग्नमें सूर्य, कर्कमें ग्रह, ग्रलामें शानि, १, कर्क

छमते २, तुला लमते ३, सब योग ७। जो मेप लमें सूर्य कर्कमें सुरु मकरम मङ्गल हो तो १, कर्कते २, मकरस ३, सब १०। जो मेप लम्में सूर्य, तुलांम शनि, मकरका मङ्गल १, तुलांम २, मकरमें २, सब १३। कर्कने गुरु, तुलांम शनि, मकरमें मङ्गल हो तो कर्क लम्मे १, तुलांमें २, मकरसे ३, सब १६ " इचेकाश्रितेष्ठ " इत्यादिमें कर्कका चन्द्रमा हो तो योगही नहीं होता जैसे मेप लम्में सूर्य, कर्कके चन्द्रमा गुरु हों तो १ कर्क लम्म हो तो २, मेपका सूर्य कर्कका चन्द्रमा तुलाका शनि हो तो मेपमें ३, तुलांमें ४; जो मेपका सूर्य कर्कका चन्द्रमा मकरका मङ्गल हो तो मेपसे ५, मकरसे ६, कर्कके चं० वृ० तुलाका शनि हो तो कर्कमें ७, तुलांमें ८, कर्कमें चं० वृ० मकरका मङ्गल हो तो कर्कसे ५०, तुलांमें शनि मकरमें मङ्गल कर्कमें गुरु हो तो तुलांसे ११, मकरसे १०, तुलांमें शनि मकरमें मङ्गल कर्कमें गुरु हो तो तुलांसे ११, मकरसे १२ ये " इचकाश्रितेषु" इत्यादिसे कर्कमें चन्द्रमा मेपका सूर्य लम्में १, कर्क लमें कर्कमें चन्द्रमा भेपका सूर्य लम्में १, कर्क लमें कर्कमें चन्द्रमा भेपका सूर्य लम्में १, कर्क लमें कर्कमें चन्द्रमा ३, मकरका मङ्गल लम्में कर्कमें चन्द्रमा ३, सकरका मङ्गल लम्में विल्ला हुने ॥ २ ॥

अनुष्टुप् । वर्गोत्तमगते छग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जिते । चनुराबेर्थेहेर्हेष्टे नृपा द्वाविंशतिः स्मृताः ॥

टीका - जन्म लग्न वर्गोत्तम अर्थात् जो लग्न वही नवांशक हो और चन्द्रमाको छोडकर ४ वा ५ वा ६ यह देखें तो २२ प्रकार राजयोग होते हैं और चन्द्रमा वर्गोत्तमांशमें हो और चार आदि यहां से दृष्ट हो तो २२ प्रकार राजयोग होते हैं। समस्त योग ४४ हैं। यहां लग्न वा चन्द्रमा वर्गो- त्तममें हो उनपर ४ यहां की दृष्टि हो तो १५ विकल्प होते हैं, ५ यह देखें तो ६ विकल्प, ६ यहां के देखनें भे १ विकल्प है। जैसे लग्न वा चन्द्रमा वर्गोत्तमांपर सूर्य, भीम, इच, वहस्मतिकी दृष्टि हो तो १ विकल्प। र० यं०

खु० शु० से २, र० मं० खु० शि० से ३, र० मं० बु० शु० से ४, र० मं० वृ० शि० से ५, र० मं० शु०शान से ६, र० खु० वृ० शु० से ७, र० खु० वृ० शि० से ८, र० खु० शु० शि० से १०, मं० खु० वृ० शु० से ११, मं० खु० वृ० शु० से ११, मं० खु० वृ० शु० से ११, मं० खु० शु० शि० से १२, मं० खु० शु० शि० से १४, ये तो ४ शहों के १५ विकल्प हुये। अब ५ के विकल्प जैसे र० मं० खु० बु० शु० से १, र० मं० खु० वृ० शु० से १, र० मं० खु० वृ० शु० शि० से ६। पट्विकल्प एकहीं है। जैसे र० मं० खु० वृ० शु० शि० से १, ये ४४ भेद-संख्या एवं गणित दिखानेके लिये लिखे हैं, जब चन्द्रमाकी राशि वर्गोत्तम-स्थितिनिद्याण करके गणित किया तो २६४ भेद और इतनेही लिससे ५२८ विकल्प सब होते हैं ॥ ३॥

शिखरिणी ।

यूमे ज्रम्भेकेंऽने गिंव शशिनि तैरेव तनुगै-। नृथुक्तिहारिक्यैः शशिनगुरुवकेन्त्रतयः॥ यमेन्द्र तुङ्गेङ्गे सर्वितशास्त्रजो पष्ठ भवने। तुलानेन्द्रक्षेत्रैः समित्रकुजनिय नरपौ॥ ४॥

टीका--शनि कुम्ममें, सूर्य नेषमें, चन्द्रमा वृषमें, खुष मिथुनका, सिंहका, बृहस्पिति, वृश्विकका मङ्गल हो और शनि सूर्य चन्द्रमामेंसे एक यह लग्नमें हो तो ५ प्रकार राजयोग होते हैं। जैसे कुम्म लग्नसे १, मेषसे २, वृषसे ३ और शनि चन्द्रमा अपने २ उचोंमें हों, मूर्य खुष कन्यामें हा, जैसे तुलाका शिन, वृषका चन्द्रमा कन्यामें सूर्य खुष और तुलामें शुक्र मेषमें मङ्गल कर्कमें बृहस्मति इस प्रकार यह होनेमें तुला लग्नसे १, वृषलम्से २, ये सब ५ राजयोग हुवे।। ४ ।।

### शिखरिणी ।

कुने तुङ्गेकेन्द्रोर्घेनुपि यमलमे च कुपितः । पतिर्भूमेश्चान्यः क्षितिमुतिन्छमे सर्शाशिनि ॥ सचन्द्रे सौरेऽस्ते मुरपितग्ररौ चापधरगे । स्वतुङ्गस्ये भानाबुदयसुपयाते क्षितिपतिः ॥ ५ ॥

टीका—मंगल उचका सूर्य चन्द्रमा धनमं और मकर या कुम्तलभमें, हो तो वह मत्तुष्य राजा होता है। और मकर लभ्रमें चन्द्रमा मङ्गल हों भीर मूर्य धनका हो तो राजा होता है शिन चन्द्रमाके साथ सप्तममें हो वृहस्पित धनका और सूर्य मेपका लभ्रमें हो तो राजा होने इस क्षोकमें ३ राजयोग पृथक् कहते हैं निकल्प नहीं है॥ ५॥

### शिखरिणी।

वृषे सेन्द्रौ लग्ने सिन्तृगुरुतीक्ष्णांशुतनयैः । सुद्धजायासस्थेभविति नियमान्मानवपतिः ॥ सृगे मन्दे लग्ने सहजरिषुधमैन्ययगतैः । शशाङ्काद्यैः स्थातः पृथगुणयशाः पुंगलपतिः ॥ ६॥

टीका-अब दो राजयोग कहते हैं-वृषका चन्डमा, छममें हो, सिंहका सूर्य, बुब्बिकका बृहस्पति, क्रमाका शिन हो तो अवश्य राजा होने १ और गकरका शिन, तीसरा चन्द्रमा, छठा मंगल, नवम बुध, बारहवां बृहस्पति हो तो विख्यात और वहे छण यशवाला राजा होने ये २ योगहें ॥ ६ ॥

### शिखरिणी।

हये सेन्द्रौ ज़िने मृगमुखगत भूमितनये। स्वतुङ्गस्थौ लग्ने भृगुजशशिजावत्र नृपती॥ सुतस्थौ वत्राकीं गुरुराशिसिताश्वापि हिंबुके । बुधे कन्यालमे भवति हि नृपोन्योऽपि गुणवान् ॥ ७ ॥

टीका-अब ३ राजयोग कहते हैं-धनका बृहस्पति चन्द्रमा सहित और मङ्गळ मकरका और जुप शुक्र अपने २ उचेमें लग्नगत हों तो छणवान् राजा होने, इत्र योगमें मीन लग्नते १, कन्या लग्नते १, ये २ विकल्प हैं, मङ्गळ शनि पञ्चम स्थानमें, बृहस्पति चन्द्रमा शुक्र चतुर्थ स्थानमें और कन्या लग्नमें जुप हो तो छणवान् राजा होने २, ये ३ योग हैं॥ ७॥

जिखरिणी।

झपे सेन्द्री छप्ने घटमृगमृगेन्द्रेषु सिहते-। र्यमाराकेयोऽभूतस खळु मजुनः ज्ञास्ति वसुधाम् ॥ अने सारे मुर्ती ज्ञाक्षिग्रहगते चायरग्ररी। सरेन्ये वा छप्ने घरणिपतिरन्योपि ग्रुणवान् ॥ ८॥

टीका-मीनका चन्द्रमा छ्यमें और क्रम्मका शनि मक्रका मङ्गल सिंह का सूर्य क्रिसके जन्ममें हों वह स्रमि पालन करनेवाला राजा होता है १ । मेवका मङ्गल लग्नमें, कर्कका बृहस्पति हो तो बलवाच राजा होताहै २। कर्क-का एक लग्नमें और मेवका मङ्गल हो तो अन्य कुलोत्पन्नमी एणवाच राजा होता है । ३ । ये ३ योग हैं ॥ ८ ॥

विद्यन्माला ।

कृषिंगि छम्ने तत्स्थे जीने चन्द्रसितज्ञेरायप्राप्तेः । मेषगतेकें जातं निद्याद्विक्रमयुक्तं पृथ्वीनाथम् ॥ ९ ॥ टीका-कर्वे उम्रमें वृहस्पति और ग्यारहेंवे स्थानमें वृषका चन्द्रमा, शुक्र, द्वथ और मेषका सूर्वे दशम स्थानमें हो तो पराक्रमी राजा होने ॥ ९ ॥

द्धुतिवर्रुवितम् । मृगमुर्खेर्कतनयस्त्रज्ञसंस्थः क्रियकुर्छारहरयोघिपयुक्ताः । मिथुनतौळिसहितौ बुपशुक्रो यदि तदा पृथुयशाः पृथिवीशः ॥ १०॥

[ राजयोगा-

११४) बृहज्जातकम्- [ राजयोगा-टीका-मकर टम्रमें शनि, भेषका मङ्गल, कर्कका चन्द्रमा, सिंहका सूर्यं, मिथुनका बुध, तुलाका शुक्र हो तो महाच पंशस्वी राजा होता है ॥ ३० ब

अनुष्ट्रप् ।

स्वोचसंस्थे वुधे छन्ने भृगों मेघूरणात्रिते। सजीवेस्ते निज्ञानाथे राजा मन्दारयोः सुते ॥ ११ ॥

टीका-कन्याका बुव टममें और दशन शुक्र, सप्तम वृहस्पति चन्द्रमा हों और शनि मङ्गल पञ्चम हों तो राजा होते ॥ 99 ॥

#### मालिनी।

अपि खळकुळजाता मानवा राज्यभाजः । किमुत नृष्कुलोत्थाः श्रोक्तभूपालयोगैः॥ नृपतिकुलसमुत्थाः पार्थिवा वश्यमाणै-। भैवति नृपतितुल्यस्तेष्वभूपालपुत्रः ॥ १२ ॥

टीका--जितने राजयोग कहे गये हैं इनमें जन्मनेवाले मतुष्य नीच वैशवालेभी राजा होते हैं फिर राजवंशवालोंको तो क्या कहना है ? अब जो योग कहे जावेंगे उनमें राजपुत्रही राजा होते हैं और इतर राजा नहीं किन्द्य राजाके तुल्य होते हैं ॥ १२ ॥

औपच्छन्द्।सिकम् ।

उचस्यत्रिकोणगैर्वछस्थेस्याद्येर्भूपतिवंशजा नरेन्द्राः । पञ्चादिभिरन्यवंशजाता हीनैवित्तयुता न भूमिपाछाः॥ १३॥ टीका-उचके वा मृडिविकोणके ३। ४ वह बलवान् हों तो राजवंशीय राना होते हैं और नार्तिवाले घनवान होते हैं। जो यही ३। ४ ग्रह उच वा भूछ त्रिकोणमें बछरहित हों तो राजनंशीभी राजा नहीं होते हैं किन्छ धनवान होते हैं, जब ५। ६। ७ मद उच वा मुख त्रिकोणमें हों तो अन्यवंसीयती राजा होते हैं ॥ १३ ॥

> विद्युन्माला । लेखास्थेकॅजेन्द्री छन्ने भीमे स्वीचे कुम्भे मन्दे । चापप्राप्ते जीवे राज्ञः पुत्रं विन्धेतपृथ्वीनाथम् ॥ १८ ॥

टीका-मेपके सूर्य चन्द्रमा उधमें हों और मङ्गल मकरका और शनि क्रमका, बृहस्पति धनका हो तो राजवंशीय राजा होते और जातीय वनी होवे कोई यहां " लेखास्ये" के जगह " लेयस्थे " पाठ कहते हैं कि सिंहका सूर्य और मेवका चन्द्रमा टबमें और यथोक्त हों ऐसा भी पाठ योग्य ही है ॥ १४ ॥

विद्युन्माला ।

स्वर्से शुक्रे पातालस्थे चर्मस्थानं प्राप्ते चन्द्रे । दुश्चिक्याङ्गप्राप्तिपातैः शेषेर्जातः स्वामी भूमेः ॥ १५ ॥ टीका-शुक्र अपनी राशि २। ७ का चतुर्य नावम और नवम स्थानमें चन्त्रमा हो और बह सत्ती ३।१।११ में यथासम्तव होवें तो कुम्त-से १ कर्क छमसे २ ये दो विकल्प होते हैं ऐसे योगमें राज्यत्र राजा अन्य धनी होवे ॥ १५ ॥

#### नवमाछिका ।

सीम्ये नीय्यर्यते ततुरुक्ते नीर्योदये च शुभे शुभयाते । धर्माथौपचयेष्ववशेषेद्धेर्मात्मा नृपकः पृथिवश्गिः॥ १६॥

टीका-बलवान बुध लग्नें भीर बलवान शुक्र वा बहरपति नवम स्थान-में कोई " सुखगाते " पाठ भेद कहते हैं कि शुभ गह चतुर्थमें हों और शेष गृह यथासम्मव ९।२।३।६।१०।११ मेंसे किसीमें हो तो राजपुत्र धर्मात्या राजा होने और वर्णको यह योग पढे तो धनवान और मानी होने ॥ १६ ॥

वंशस्थम् ।

वृषोदये मूर्तिधनारिलाभगेः शशाङ्कजीवाकंसुतापरेर्नृषः । सुले सुरोले शिश्तिविक्ष्णदीचिती यमोद्ये साभगतैर्रुपोपरैः ॥ १७॥ टीका-दो राज योग कहते हैं-बृषका चन्द्रमा स्थमें और मिश्रुनका

बृहस्पति, तुलाका शनि और मीन राशिमें अन्य रावि, मङ्गल, बुध, हों तो राजपुत्र राजा, और वर्ण पनी होवें १ । और शनि छप्रमें,

[ राजयोगाऽध्यायः ११ ]

चौथा, सूर्य चन्द्रमा दशन मङ्गळ, बुध शुक्त म्यारहेर्वे हों तो भी वहीं फळ होगा। ये २ रायोग हैं ॥ १७ ॥

> मेषुरणायतनुगाः शशिमन्दजीवा । ज्ञारी घने सितरवी हिबुके नरेन्द्रम् ॥ वकासितौ शशिसुरेज्यसिताकंसीम्या । होरासुखास्तशुभखातिगताः प्रजेशम् ॥ १८॥

टीका-दो राजयोग-दशम चन्द्रमा, ग्यारहवां शनि, लप्नका वृहस्पति, दूसरा ड्रथ मक्तल, चतुर्थ सूर्य शुक्र हों तो राजधुत्र राजा, अन्य धनी होने यहा मक्तल शनि लप्नमें, चतुर्थ चन्द्रया, सप्तम वृहस्पति, नवम शुक्र, दमम सूर्य ग्यारहर्ने ड्रव हो तो नहीं फल होगा ॥ १८॥

#### स्वागता ।

कमेरुप्रयुत्तपाकदशायां राज्यल्जिश्रय वा प्रवलस्य । भूजनीचगृह्यातदशायां छिद्रुतुंश्रयदशा परिकल्पा ॥१९ ॥

टीका-राजयोग करनेवाले अहाँमेंसे जो यह दराम वा लग्नमें हो उसकी दशान्तदेशामें राज्यलाम होगा, जब दोनों स्थानमें ग्रह हों तो उनमेंसे जो अधिक वलवान है उसकी दशान्तदेशामें जो लग्न दशामों बहुत यह हो तो उसमें जो सर्वोत्तम बली हो उसकी दशान्तदेशामें राज्यलाम होगा। अथवा उनमेंसे प्रवल ग्रह जब गोचरमें अधिक बली होगा तब राज्यलाम होगा, बलवान ग्रहके दिये राज्यमें भी जिन्नदेशा भी राज्य नाश करती है वह जन्मकालिक शत्रु वा नीच गृहमत ग्रहकी अन्तदेशा जिन्नदेशा कहाती है इसमें भी राज्ययोगकारक महोंमेंसे कोई नीच वा शत्रु राशिका हो वह राज्यमंग करेगा अन्य उत्ज हानि नहीं करते हैं ॥ १९॥

मार्छिनी । गुरुसितबुधरुम्ने सप्तमस्थेऽकैपुत्रे । वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विद्यात् ॥ शुभवल्खुतकेन्द्रैः कूर्सस्थैश्च पापै-। वैजित श्रवरदस्युस्वामितामर्थभाक च॥२०॥ इति श्रीवराहामिहिरविरचिते बृहज्जातके राजयोगाऽष्यायः॥११॥

टीका-बृहस्पति शुक्र डपकी राशियां ९११ २१७।२।३।६ लबमें हों भीर सातवां शिन, दशम सूर्य हो तो मतुष्य घनरहित भी भोगवान् होता है पराये पीछ अच्छे भोग भोगता है और केन्द्रगत यह पाप राशियोंमें होंचें अथवा सीन्य राशियोंमें पाप यह हों ऐसी विधिसे योगकारक हों तो मतुष्य शवर (ज्ञीवर) और चौरोंका राजा होगा ॥ २०॥

इति महीधरविराचितायां वृहज्ञातकमाषाटीकायां राज-

योगाऽध्यायः ॥ ११ ॥

## नाभसयोगाऽध्यायः १२. औपच्छन्द्सिकम् ।

नविद्ग्यसवस्त्रिकामिवेदेर्गुंणिता द्वित्रिचतुर्विकल्पजाः स्युः । यवनस्त्रिगुणा हि षद्भातीसा कथिता विस्तरतोत्र तत्समासः ॥ १ ॥

टीका-अन नातस योग कहते हैं-इनके चार विकल्प हैं आछिति योग १, आछाते योग संख्या योग २, आछाति संख्या आश्रय योग ३, आछिति संख्या आश्रय दछ योग ४। आछाति योग २० हैं, संख्या योग ७, आश्रय योग ३, दल योग २, सन ३२ तेद हैं। इस प्रकारसे ९११०। ८ को ३।३।४ से कन करके ग्रण दिया तो २७। ३०। ३२ होते हैं अर्थात् दिविकल्पके २० याग । त्रविकल्पके ३०, चतुर्विकल्पके ३२। यवनाचार्यने १८०० तेद इनके कहे हैं और कोई आचार्य असंख्य प्रेद कहते हैं, इस मन्यमें विस्तार नहीं समाससे ३२ योगोंके फल कहे हैं स्पोंकि सुख्य यही है और नेद जो १८०० हैं उनका फल इनहीं ३२ में सन्तर्भाव होगया है। १॥

## औपच्छन्द्सिकम् ।

रज्जुर्भुश्रुंगुरुंनुरुश्वराद्धेः सत्यश्वाश्रयजानञ्जगाद योगान् ।
केन्द्रेः सदसञ्जतिर्देखारूयो स्नवसपौ कथितो पराशरेण ॥ २ ॥
टीका—आश्रय योग ३ ये हैं—िक सभी यह चर राशियों में हों तो रज्जु
योग होताहै और यदि सब यह स्थिर राशिमें हों तो सुशळ योग २, और
सभी यह दिस्वभाव राशियों में हों तो नळयोग ३ होता है। दळ योग दो ऐसे
हैं—िक सभी शुग्न यह केन्द्रों में हो और पापवह केन्द्रों में व हों तो माळा
योग और जो केन्द्रोमें सभी पाप यह हों शुग्नवहन हों तो सर्प योग होताहै २

#### उपजातः ।

योगा ज्ञजन्त्याश्रयजाःसमत्वं ययाञ्जवज्ञाण्डजगोळकाद्येः ॥
केन्द्रापेगैः प्रोक्तफळे दळाख्यावित्याहुरन्ये नपृथवफळो तो ॥३॥
टीकि—यव,अठज, अण्डज, गोळक और गदा, शकट योग ये आश्रय
और संख्या योगोंके सम हैं, फळ बराबर होता है इस कारण किसीने
अलग नहीं कहे। वराहिमिहिरने तो कहे हैं, इसका कारण अगले
अच्यायके अन्तमें कहेंगे, दल योग किसीने नहीं कहे परन्तु इनका फळ
केन्द्रके शुप्त महोंगे शुप्त फळ, पापोंगे पाप फळ, पृथक् उन उनने भी
कहा ही है। केवल सक् सर्व नाममात्र नहीं कहे ॥ ३ ॥

#### वसंतातिलका ।

आसत्रकेन्द्रभवनद्वयगैर्गदाख्यास्तन्वस्तगेषुशकटंविहगः खबन्ध्वोः । श्टंङाटकं नवमपञ्चमछमस्स्येर्छमान्यगैईछमिति प्रवदन्तितच्जाः।४॥

टीका-समीपके केन्द्र दोनों में सत्ती यह हों तो गदा योग होता है इसके 8 निकल्प हैं जैसे ट्य और चतुर्थमें १, चतुर्थ समप्पें २, सम्म दशम-में ३, दशम और ट्यमें १, उब और समप्पें सत्ती यह हों तो शकट यागे होता है और दशम चतुर्थमें सत्ती यह हों तो निहम योग होता है, नदम पश्चम और ट्यमें सत्ती यह हों तो प्रंगटक होता है, जो परस्पर त्रिकोणें ट्यमें सत्ती यह हों ता हु योग होता है, इसके ३ भेद हैं कि-- २।६

९० स्थानों में सभीषह हों तो १ और ३।७।९१ में २ और ४।८। ९२ में।३। ये भेद हैं॥४॥

## वैताछीयम् ।

श्कटाण्डजवच्छभाशुभैवंत्रं तदिपरीतगैर्यवः।

कमछंतु विमिश्रसंस्थितैर्वापी तद्यदि केन्द्रवाह्यतः ॥ ६ ॥ टीका-शक स्वत शुन यह और अण्डनवत पाप यह होनेसे वज्र योग होता है, जैसे छम्न सममं शुनयह, चतुर्थ दशममं पाप यह और स्थानोंमें कोई यह न हो तो वज्र योग और वही उखटे होनेसे यव योग नैसे छम सममें पाप, चतुर्थ दशममें शुन और स्थानोंमें कोई न हों तो यव योग होता है। जो शुन पाप सन्ती यह केन्द्रोंमें हों और पणकर आपो-हिनमें न हों तो कमळ योग और जो केन्द्रोंमें कोईन्नी यह न हों सन्ती यह केन्द्रवाह्य हों तो वापी योग होता है ॥ ५ ॥

### अनुष्टुप् ।

पूर्वेज्ञास्त्रानुसारेण मया वृज्ञाद्यः कृताः । चतुर्थे भवने सूर्याञ्ज्ञसितौ भवतः कथम् ॥ ६ ॥

टीका-आचारों कि है कि-ये वजादि योग मय, यवनादिकों के कह नेसे मैनें भी कहे हैं और इनके होनेमें परयक्ष दोष यह है कि, इन योगों-मेंसे पहिले वज योग लग्न सममें शुभ गह, चतुर्थ दशममें पाप होनेसे होता है, पापों के साथ ४। १०। में सूर्य हो तो १। ७ में शुभ गहों के साथ बुध शुक्र होने चाहिये तो सूर्य चौथे स्थानमें बुध शुक्रका होना असम्मन है ऐसेही सब कमल, वापी योगों भी है। इसका कारण यह है कि, धूनसे जितने सपीप वर्ती देशहें उनमें बुध शुक्र दूर और जितने हुर दूर देश हैं उनमें बुध शुक्र कर शीर जितने हुर दूर देश हैं उनमें बुध शुक्र हुर और

अनुषुप् ।

कण्टकादिप्रवृत्तेस्तु चतुर्ग्रहेगतेर्ग्रहेः । यूपेषु इत्तिदण्डाख्या होराबैः कण्टकैः ऋमात् ॥ ७ ॥ टीका—लबसे लेकर चार चारस्थानोंमें सभी यह हों तो यप, इड, शिक दण्ड ये ४ योग ऋपसे होते हैं जैसे १।२।३।४ मार्वोमें सभी यह हों तो युप योग, ४।५।६।७ में सभी यह हों तो इडयोग, और ७।८।९।९०। में शिक योग, १०।१२।१२। में दण्ड योग होता है ॥ ७ ॥

#### अनुष्टुष्

नीकृटच्छत्रचापानि तद्रत्सप्तर्शसंस्थितैः । अर्द्धचन्द्रस्तु नावाद्यैः प्रोक्तस्त्वन्यर्शसंस्थितैः ॥ ८॥

टीका- उमते समप्यंन्त प्रत्येक भावें एक एक ग्रह करके सातें। स्थानों में सातों ग्रह हों तो नौयोग और इसी प्रकार चतुर्थसे दराप प्यंन्त हों तो कूट योग, एवम् सममते उध्यप्यंन्त छत्र योग, दशपसे चतुर्थ- पर्यन्त चाप योग होता है, इनसे विरुद्ध स्थानों में इसी प्रकार ग्रह हों तो अर्ध्यन्त योग होता है उसके ८ भेर यह हैं कि-हितीय भावसे अष्टम- भावप्यन्त निरंतर एक एक ग्रह एक एक भावों होनेसे १ भेर, ३ से ९ पर्यन्त २, और ५ से ११ पर्यन्त २, और ६ से १२ पर्यन्त ४, एवम् ८ से २ पर्यन्त ५, एवम् ९ से ६ पर्यन्त ५, एवम् १ से ६ पर्यन्त ५, एवम् १ से ६ पर्यन्त ५, ये ८ भेर हैं ॥ ८ ॥

#### अनुष्टुप् ।

एकान्तरगतैरथांत्समुद्रःषङ्ग्रहाश्रितेः । विल्यादिस्थितेश्रकामित्याकृतिनसंग्रहः ॥ ९ ॥

टीका-दितीयसे दादश पर्यन्त बीचमें एक एक भाव छोडकर सभी शह हों तो समुद्र योग होता है अर्थात् २।४।६।८।१०।१२। इनमें सातों शह हों और लग्नसे एकादशपर्यन्त इसी प्रकार एकान्तर अर्थात् १। इं। ५।७।९।११ में सातों शह हों तो चक्रयोग होता है इस प्रकार आरुति योगांका संग्रह आचार्योने किया है ॥९॥

### शालिनी ।

संख्यायोगाः स्युः सप्तसप्तर्शसंस्थेरेकापायाद्रछकीदामिनी च । पाञ्चःकेदारङ्जूछयोगो युगञ्चगोछश्चान्यान्यूर्वमुक्तान् विहाय ॥१०॥

टीका—अब सात संख्यायोगों के भेद कहते हैं कि सातों यह सातही स्थानों में जहां तहां हों तो चल्क योग, जो सातों यह स्थानों में हों तो दानिनी योग, एवम ५ स्थानों में हो तो पास योग, ४ स्थानों में हों तो केदार योग, ३ स्थानों में हों तो खल योग, २ स्थानों में हों तो खल योग, एकही स्थानमें सभी यह हों तो गोल योग, इस प्रकार संख्यायोग हैं, जहां संख्या योगकी प्राप्ति पृशों क आश्रय योगकी प्राप्ति है वहां आश्रय योग फल देगा संख्या योग नहीं देगा, जहां संख्या योग होने में आश्रयोककी प्राप्ति नहीं है तहां संख्यायोग फल देगा ॥ १०॥

वसन्ततिस्रका ।

ईंर्ष्युविंदेशनिरतोऽध्वरुचिश्च रज्वां । मानी घनी च सुसळे बहुकृत्यशक्तः ॥ व्यङ्गस्थिराढ्यनिषुणो नळजः स्रग्रुत्थो ।

भोगानियतो सुजनजो बहुदुःखभाक स्यात् ॥ ११ ॥
टीका-अव आश्रयादि योगोंके फल कहते हैं—रज्जु योग जिसका
हो वह ईंण्यांवान् (मत्सरी-अर्थात पराई मलाईसे जलनेवाला) और निरंन्तर परदेशों रहनेवाला, मार्ग चलनेमें रुचि बहुवा होते। सुशल योग जिसका
हो वह मानी, गार्वित और वनवान् और बहुत कार्य करनेवाला होता है।
बल योगवाला मलुष्य व्यङ्ग अर्थात् कोई कोई अंगहीन और 'हत विश्वयवाला और वनवान् और सभी कार्यमें सुक्ष्मदृष्टिवाला होते ये आश्रयके ३ योगोंके फल हुये। अब दल योगोंके फल कहते हैं कि, सम् अर्थात् माला योगवाला मार्गा (अनेक अच्छे २ भोग मोगनेवाला) होता है। सर्पयोगवाला नाना प्रकार दुःख मोगता है॥ ११॥

#### अनुष्टुप् ।

आश्रयोक्तास्तु विफला भवन्त्यन्यैर्विमिश्रिताः । मिश्रा यस्ते फलं दद्युरिमश्राः स्वफलप्रदाः ॥ १२ ॥

दिका—आश्रय योगकी प्राप्तिमें यवादि योगकी भी प्राप्ति हो तो मिश्र होनेसे आश्रय योग विफल होताहै, ऐसेही औरोंसेभी मिश्र होनेसे निष्फल होता है, जिससे मिश्र हुवा उसीका फल मिलता है, वे योग दशाही में फल देनेवाले नहीं संबंदा फल देते हैं आश्रययोगमें जब किसी यवादि की प्राप्ति न हो तो अपना फल देता है ॥ १२॥

वसंतितिलका । यन्वार्थभावसततमर्थरुचिगदायां । तद्वृत्तिसुक्छकटनः सरुनः छदारः ॥ दृतोऽटनः कल्डह्मद्विह्गे प्रदिष्टः । शृङ्गाटके चिरसुखी कृषिक्यदलास्ये ॥ १३ ॥

टीका-गरादि योगों के फल कहते -- प्रथम गरायोगवाला मल्लम्य यह करनेवाला और घन मोगनेवाला, धनमंत्रहमें उद्यमी होता है। शकट योगवाला गाडी रथ छक्डे आदिके कामसे आजीवन कर्ता है और नित्यरोगी, उसकी सी निंदाके योग्य होती है, बिह्म योगवाला पराये नेजने से परकार्यको जानेआनेवाला और भ्रमण करनेवाला और कल्ह करने वाला होता है, शङ्काटक योगवाला बहुत काल पर्यन्त अर्थात बुढापे पर्यन्तमी सुसी रहता है, इस योगवाला छिप कर्म अर्थात पशु पालना खेती करना हत्यादि कार्य कर्ता है॥ १३॥

वसंतितिरुका । वृत्रेन्त्यपूर्वेषुखितः सुभगोतिञ्चरो । वीर्योन्विताऽप्यथ यवे सुखितो वयोतः ॥ विख्यातकीर्त्यमितसोस्यगुणश्च पद्मे । वाप्यां तद्धिस्थरसुखो निधिकृत्न दाता ॥ ३४ ॥ टीका-नज़बोगवाले बालक वृद्ध और प्रथम अवस्थामें सुली और युवा-वस्थामें दुःली और मब मतुष्योंके प्यारे, आति शूर होते हैं। यब योगमें परांक्रमी और बाल वृद्ध अवस्था में दुःली, तरुणावस्थामें सुली होता है। पद्म योगमें सबेत्र विदितकीर्ति और अगणित सुल, सुण और विद्या एवं परांक्रम बाला होता है। वापी योग वाला बहुत काल पर्यन्त थोडे सुलवाला और सुमिमें धन गाडनेवाला और रुपण होता है॥ १४॥

> वसंतितिलका । त्यागात्मवान्कतुवरैर्यंजते च युपे । हिंस्रोऽथ ग्रुत्यिधकुतः शरकुच्छराख्ये ॥ नीचोल्रसः मुख्यनेविंग्रुत्श्व शक्तो ।

दण्डे प्रियैविंरहितः पुरुषोन्त्यवृत्तिः ॥ १५ ॥
ट्रिका—युप योगवाला बलुष्य दानी और प्रमादन करनेवाला, उत्तम यक्त करने वाला होवे । शर योगवाला जीवघाती, केंद्र खानेका मालिक श्रीर बाण, बन्दूक, गोली आदि बनानेवाला होवे । शक्तियोगवाला नीच कर्म करनेवाला और आलक्षी और भ्रोग और धनसे वर्जित होवे । दण्ड योगवाला पुत्रादिसे रहित, दास कर्म करनेवाला होता है ॥ १५ ॥

वसंतातिऌका ।

कीत्यां युत्तश्रवसुकः कृपणश्च नौजः । कृटेऽनृतप्तवनबन्धनपश्च जातः ॥ छत्रोद्भवः स्वजनसौक्यकरोन्त्यसौक्यः । शूरश्च कार्मुकभवः प्रथमान्त्यसौक्यः ॥ १६ ॥

टीका-नीयोगवाला मलुष्य यशस्यां, कभी सुखी कभी दुःखी भीर रूपण होवे। कूट योगवाला झूंठ बोलनेवाला व बन्धन स्थानका रक्षा करनेवाला होवे। छत्र योगवाला अपने जनोंको सुख करनेवाला और खुदापेमें सुखी होवे। चाप योगवाला संयाममें शूर, वाल्य व हुद्धावस्थामें सुखी होवे॥ १६॥

#### वसंततिलका ।

अर्द्धेन्दुजरसुभगकान्तवपुः प्रघानस्तोयाख्येनरपतिप्रतिमस्तुभोगी । चक्रे नरेंद्रमुकुटद्युतिरक्षितांत्रि गींणोद्भवश्च निषुणियगीतनृत्यः १७॥

टीका—अर्द्धचन्द्र योगवाला सुत्तग, सर्वजन प्रिव दर्शनीय, बहुतों में श्रेष्ट होता है। समुद्र योगवाला राजतुल्य ऐन्वर्यवान और भोगवान मतुष्य होता है। चक्र योगवाला त्योज्ञानारिसे राजाओं करके प्रमाण करने योग्य होता है। वीणा योगवाला सुद्धमदृष्टि—बारीकी विचार करनेवाला, गीत नाचको प्यारा मानता है॥ १७॥

> वसंततिलका । दातान्यकार्योनेयतः पशुपश्च दाम्नि । पाशे पनाजनविशीलसमृत्यबन्धुः ॥ केदारजः कृषिकरः सुबहूपयोज्यः । श्रूरः क्षतो घनरुचिविषनश्च श्रूले ॥ १८ ॥

दीका-दाँग अर्थाव रज्ज्योगवाला उरारे, परोपकारभे तत्पर, पशु पालनेवाला होता है 'बहुन' ऐसा पाठ होनेसे प्रामाभिपति होता है। पाशयोग् गवाला असन्मार्गसे पन संग्रह करनेवाला और बंगु कृत्यभी इसके, ऐसेही कर्चा होते हैं। केदारयोगवाला लाप सेती करनेवाला और बहुनोका लप-कार करनेवाला होताहै। शुरु योगवाला शुर, रणमें अंगमें चोट लगी हुई होते, अरयन्त धनकी इच्छा करनेवाला दरिश्री होता है॥ १८॥

> हरिणीवृत्तम् । धनविरहितः पालण्डी वा युगे त्वयं मोळके । विधनमिळिनोऽज्ञानोवेतः कृशिल्यळसाऽटनः ॥ इति निगदिता योगाः सार्वं फळेरिह नाभसा । नियतफळदाश्चित्तया द्याने समस्तद्शास्त्वपि ॥ १९ ॥ इति श्रीवराहमिहिरकृते बृहज्ञातके नाभ-सयोगाऽष्यायो द्वादशः ॥ १२ ॥

टीका-युग योगवाला धनरहित और पाखंडी ( तीनों मागाँसे बहिष्कृत ) होता है गाँछक योगवाला निर्द्धन, मलिन, अज्ञानी, निन्दाशिन्प करनेवाला, आलसी, भ्रमण करनेवाला होता है इस प्रकार नामस योग फलोंसहित कहे हैं ये योग केवछ दशाहीमें नहीं किन्तु फल सर्व काल देनेवाले हैं. तथापि गोचर फल पबल ही रहता है उस समयमें और पबलकारक दशामें ये योग औ मिश्रफल देते हैं। इस अध्यायमें प्रतिज्ञा है कि, इन योगोंका विस्तार अध्यायके अन्त्यमें लिखेंगे वह यह है कि, दल और आरुति योगों की समकाल स्थिति नहीं है जैसे दलयोगमें संख्यायोगकी पाप्ति जहां होगी तहां दल ही फल देगा, आश्रय आकृतिकी समकाल प्राप्ति होने-में आकृति फल देगा ऐसेही आकृतिसंख्याकी तुल्य प्राप्तिमें आकृति फल देगा. संख्या और आश्रय योग आकृति योगर्भे अन्तर्ताव हो जाते हैं और जो यवन मतसे १५० मेद नामस योगों के कहे हैं उनका विस्तार कहते हैं-वराहमिहिरने आछति योग २० ही कहे हैं परन्तु उनमेंसे गदार योगके तेर ४-छम्र चतुर्थमें सर्व ग्रह होनेसे गरा, और ४ । ७ में सर्व-यह होनेसे शंख, ऐसे ही ७। १० में बसुक, १०। १ में ध्वज, अब शंख वसक ध्वज ये ३ भेर मिलाकर आश्रयके भेर २३ होते हैं, संल्यायोगके भेद १२७ होते हैं ये हब १५० हुये, बारह राशिके पत्येक भेद होनेसे सब 3 ८०० तेद होते हैं। संख्यायोगके 3 २ ७ तेद ये हैं कि, पहिले "दित्रिचतुर्वि-कल्पजाः स्यः"ऐसा लिखा है तो दिविकल्प२ १ हैं,त्रि विकल्प ३४,च्छार्विकल्प ३५, पंचिवकलप २१, षष्टिकलप ७, सप्तविकलप १, प्रथम विकल्प ७ ये सब १२७ हुये, इन विकल्पोंका गणित पस्तार क्रमसे वराहसाहितामें उत्तम प्रकार सबके समझनेके योग्य लिला है, बन्य वहनेके कारण मैंने यहां छोड दिया तथापि नहीं मत छेकर शहगणना छिखता हूं कि, मथम विकल्प रवि। चन्द्र । मङ्गल्छ । बुध । बृहस्पति । शुक्त । शनि । यथाऋपसे एक विकल्प र० चं । र० भी ं। र० बु । र० वृ । र० शु । र०

श्रः । सूर्यसहित ६, चं० मं०। चं० बु०। चं० शु०। चं॰ श॰ । चन्द्रसहित ५ । मं॰ बु॰ । मं॰ बृ॰ । मंशु॰ । मं० श० । मङ्गल सहित ४ खु० बृ० । खु० शु० । खु० श० । खुधसाहित्३ बु॰ शु॰ । ग्रह सहित २, शु॰ श॰ । शुक्र सहित १ ।ये। २१ भेद दूसरे विकल्पके हुये २ । र० चं० मं० । र० चं० छ०। र० चं० वृ० । र० च० शु० । र० चं० श० । ५ । र० मं० बु० । र०मे० चृ०। र० मे० शु०। र० मे० शा०। ४। र० बु० चृ०। र ० बु० शु०।र० बु० शा०। ३।र० बृ० शु०। र० बृ० शा०। २ । र० शु० शा । १ । ये तीसरे विकल्पमें सब १५ भेद हुये। चैं० में० बु०। चें० में० बृ०। चें० में० शु०। चें० में० श्र०। छ। चं ० बु० बृ० । चं ० बु० शु० चं ० बु० श० । ३ । चं ० बृ० शु० । र्चं वृ श्रि । २ । चं श्रु शारि । १ । ये उसीमें से १० मेद हुये में ० डु॰ वृ॰ । मं ० डु॰ शु॰। मं ० डु॰ शु॰। ३ । मं ० वृ॰ शु॰। मं ० बू॰ श॰ । २ । चं॰ शु॰ श॰ । ३। ये उसीमें से ६ हुये। बु॰ बु॰ शु॰। द्धु० वृ० श०। २ । द्ध० शु० श० । ३ । वृ० शु० श० । ३ । ये सव मिलाके तीसरेके भेदके ३५ विकल्प हुये। ३ । अथ । र० चं० मं० बु०। र० चं० मं० बृ०। र० चं० मं० शु०। र० चं० मं० श०। ४। र० चं० बु० वृ०।र०चं० बु० शु०।र० चं० बु० श०। ३।र० चं० वृ० शुः । र० चं० वृ० शः । २ । र० चं० शुः । शः । ३ । र० मैं ब ब व व । र ० मं ० ब ० शु० । र ० मं ० ब ० श ० । ३ । र ० मं ० वृ० शुः। र० मं० बृ० श० २। र० मं० शु० श०। १। र० द्य० बृ० युः। र० द्व० वृं० श्व०। २ । र० द्व० शुः० शा०। र० वृ० शुः० शा० १२। एवम् सूर्येसहित २० हुये। चं० मं० बु० वृ०। चं० मं० बु० शु । चै ० मै ० बु ० श्व । ३ । चै ० मै ० वृ ० शु ० । चै ० मै ० वृ ० शव । त्र । चं ० मं ० शु० श०। १ । चं ० बु० वृ० शु०। चं ० बु० वृ० श०। षं ॰ बु॰ शु॰ श॰। १। चं० वृ० शु॰ श॰।१। एवस् चन्द्रमा सहित १०।

भी ० बु० बु० शु०। मं० बु० बु० शा०। मं० बु० शु० शा०। एवम् मङ्गलसहित ४ । बु० बृ० शु० श० । बुधसहित १ । एवम् ३५ मेद चौथे विकलके हुये। ४। र० चं० मं० बु० बृ०। र० चं० मं० बु० शु०। र० चं० मं० बु० श०। र० चं० भी० बु० शु०। र० चं० मं० बृ० श० । र० चं० मं० शु० श० । र० चं० बु० बु० शु० । र० चं० बु० बृ० श०। र० चं ० बु० शु० श०। र० चं ० बृ० शु० श०। र० मं ० बु वृ शु । र व मं व बु व वृ व श । र व मं व बु शु व श । र०मं० वृ० शु०्श०। र० बु० बु० शु० श० एवम् सूर्यसहित १५। चं० मं० बु० बृ० शु० । चं० मं० बु० बृ० श०। चं० मं० बु० शु० श०। चै० में ज ज़ १ शु० श० । एवम् चन्द्र साहित । ६ मं० बु० बु० शु० श० । एवम् सब योग २३ ये पांच विकल्प हुये। र० चं० मं० बु७ बु० शु०। र० चं० मं० बु० बु० शाबा र० मं० बु० बु० शु० श०। चं० मं० बु० बु० शु० श०।ये छःविकल्प · हुये। र० चै० मै० बु० बु० शु० श० । १ । सातवां विकल्प एकही है इन सबका जोड १२७ संख्या योगके भेर हुये आश्रयके २३ जोडनेसे १५० होते हैं ॥ १९ ॥

> इति महीधरविराचितायां बृहज्जातकभाषाटीकायां नाभसपी-गाऽध्यायो द्वादशः॥ १२ ॥

> > चंद्रयोगाऽध्यायः १३.

माछिनी ।

अधमसमवरिष्ठान्यर्ककेन्द्राद्तिंस्ये। शशिनि विनयवित्तज्ञानधीनेषुणानि॥ अहिन निश्चित्त चन्द्रेस्वेऽधिमित्रांशके ग। सुरसुरुषितहष्टे वित्तवान्स्यात्सुर्वाच॥ १॥ दीका-अब चन्द्रयोगाध्याप कहते हैं—जिसके जन्ममें चन्द्रमा सुरंते केन्द्र ११४१०। १० में हों तो विनय (सुगीलता) घन, ज्ञान और शासका बोध, बुक्तिनेपुण्य (कार्यमें सूक्ष्म विचार) इतने अधम अर्थात उसकी इतनी वस्तु न होंगी। जिसके जन्ममें चन्द्रमा सूर्यमे पणकर २। ५। ६। ११ में हो तो पूर्वीक विनयादि मध्यम अर्थात थोडे थोडे होंगे। जिसके जन्ममें चन्द्रमा सूर्यमें आपोक्तिम ३। ६। १। १२ में हो तो वही पूर्वीक विनयादि उत्तम अर्थात अच्छे होंगे, जिसका जन्म दिनका हो और चन्द्रमा अपने वा अधिभित्रके अंशकमें हो बृहस्पति देखे तो वह धनवान और सुली होगा, जिसका जन्म रात्रिका हो और चन्द्रमा अपने वा अधिमित्रांशकमें हो और शुक्रकी दृष्टि हो तो भी धनवान और सुली होगा॥ १॥

वसन्ततिलका । सोम्पेः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो- । स्तरिमश्चभूपसचिवाक्षितिपालजन्म ॥ सम्पन्नसौरूयविभवाहतज्ञत्रवश्च । दीर्वायुपी विगतरोगभयाश्च जाताः ॥ २ ॥

टीका-चन्द्रमासे उप बहस्पति शुक्त ६। ७। ८ भावमें हों इन मार्वोमेंसे ये शुन ग्रह तीनोंमें वा २ स्थानोंमें वा एकहींमें हों तो अरियोग होता है, इसके ७ विकल्प होतेहें जैसे सब शुन ग्रह ६ में हों तो १, समर्में २, अरम्में २, अरे सातवेंमें सभी हों तो ४, जो ६।८ में हों तो ५, जो ७।८ में हों तो ६। ७।८ में हों तो ७, ये सात विकल्प हैं इस अधियोगका फल यह है कि, सेनापति व मन्त्री व राजा हो इनमें भी विचार चाहिये कि वे योगकर्ता शुन ग्रह उत्तम्बली हों तो राजा मध्यम चली हो ता मन्त्री, हीन वली हो तो सेनापित होगा श्रीर अति सील्प ऐन्ध्र्येसे सक्त होंगे, शत्रु नष्ट रहेंगे, दीर्घायु और रोगरिहत और निर्भेष अथियोगवाले मनुष्य रहते हें ॥ २॥

## शार्दुलविक्रीडितम् ।

हित्वार्के सुनफानफादुरुधुराः स्वान्त्योभयस्थैर्थहैः । शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमहमोन्येस्त्वसौ ॥ केन्द्रे शीतकरेऽथवा यहयुते केमहुमो नेष्यते । केचित्केन्द्रनवांशकेषु च वदन्त्याकिप्रसिद्धा न ते ॥ ३ ॥

टीका-सूर्यको छोडके चन्द्रमासे दूसरा कोई ग्रह हो तो सुनका योग ऐसेही चन्त्रमासे १२ में सूर्य छोडके भौजादियोंमेंसे कोई यह हों तो अनका योग और २ । १२ दोनों स्थानोंमें यह हों तो दुरुखरा योग होता है, इन ३ योगकारक बहाँके साथ सूर्यभी हो तो योग मंग नहीं होता किन्तु सूर्य आप योग नहीं करसकता है और चन्द्रमासे २। १२ इन दोनोंमें कोईभी यह न हो तो केमद्रुम योग होता है परन्तु लयसे केन्द्रमें सूर्य चंद्र विना और कोई बह हो और चन्त्रमाके साथगी कोई वह हो तो केमद्रुम योग भंग ही जाता है। कोई कहते हैं कि चन्द्रमाके केंद्र व नवांशकमें भी ये योग होते हैं जैसे चन्द्रमासे चौथे जौमादियोंमेंसे कोई एक १ वा बहुत शह हों तो सुनका योग ऐसेही चन्द्रभासे दशममें हो तो अनका, दोनों जगे हो तो दुरु-धुरा, ४ । १० मेंसे कहीं भी यह न हो तो केमहुम योग होता है और चन्द्रमा जिस नवांश पर बैठा है उससे दूसरी राशि पर कोई यह भौगादि हो तो सुनफा, ऐसे ही बारहवेंमें अनफा, दोनोंमें दुरुधुरा दोनों स्थानोंमें न हो वो केमहुम होता है ऐसा किसी २ आचार्यांका मत है परन्त उनका कहना प्रसिद्ध नहीं है ॥ ३ ॥

#### इन्द्रवज्रा।

त्रिंशत्सद्धपाः सुनफानफारूयाः षष्टित्रयं दौरुष्टारे प्रभेदाः । इच्छानिक्ल्पेःकपञ्जोभिनीयाऽऽनीतेनित्रात्तिः पुनरन्यनीतिः ॥८॥

टीका-सुनफा अनका योगोंके ३१। ३१ भेद हैं। दुरुधुराके १८० भेद हैं। इनका प्रस्तार ऋमपूर्व नाभसयोगाध्यायमें कहा है इच्छा विकल्प करके क्रमसे उन विकल्पोंको बनायके निवृत्ति होती है फेर और रीति स्थानान्तर चालनकी होती है। जैसे सुनफा अनफा यीग में० डु० बृ० शु॰ श॰ इन पांचोंसे होते हैं तो इच्छा विकल्प पांचही हूये पूर्ववत्प्रस्तार ऋगसे निवृत्ति। ५ । ४ । ३ । २ । १ अथवान्यनीति प्रथम निकल्प ५ द्वितीय १० तृतीय १० च० ५ पञ्चम १ जैसे चन्द्रमास दूसरे मं० छ० बृ० शु० श० प्रथम विकल्प ५ मं० बु०। मं० बृ०। मं० शु०। मं० शः । इप वृहस्पति । इप शुक्र । इप शनैश्वर । बृहस्पति शुक्र । बृहस्पति शनैश्वर । शुक्र । शनैश्वर । २ विकल्प ९० मंगल बुध बृहस्पति । मंगल बुध शुक्रामंगल बुध शनैध्वर । मं० वृ० शु० मं० बु० शु० श० । मं० शु०श० । उ॰ वृ० शु०। उ० वृ० श०। उ० शु० श०। वृ० शु० श०। ३ विक० ९०। मंगल इप बुहरपात शुक्र। मंगल इप बृहस्पति शनैश्वर । मंगल वृहस्पति शुक्र शर्नेश्वर । मंगल बुध शुक्र शर्नेश्वर । बुध बृहस्पति शुक्र शर्ने-श्वर । ४ विक० ५ मंगल बुध बृहस्पति शुक्त शनैध्वर ५ विक० ३ ये सब ३१ सुनफाके भेद हैं । ऐसेही ३१ अनफाके भद होते हैं । अब दुरु-धुराके भेद कहते हैं-पूर्ववत्यस्तार ऋमस एक दूसरेमें दूसरा बारहवेमें पहिला वारहवेंमें दूसरा दूसरेमें जैसे मंगल बुध १, बुध मंगल २, मंगल बहस्पति ३. बृहस्पति मंगल ४, मंगल शुक्र ५, शुक्र मंगल ६, मंगलशनश्वर ७, शनैश्वर मंगह ८, डाय वृहस्पति ९, वृहस्पति डाय १०, डाय शुक्र ११, शुक्र डाय १२, बुप शनेश्वर १३, शनेश्वर बुप १४, बृहस्पति शुक्र १५, शुक्र वृहस्पति १६, वृहस्पति शनव्यर १७, शनैव्यर बहस्पति १८, शुक्र शनैव्यर १९, शनैश्रा शक २०। अव दूसरेमें एक वारहवेंमें दो दूसरेमें २ बार-हर्वेमं १। जैसे- मंगल । इप वृहस्पति १। इप । वृहस्पति मंगल २ । वृह-स्पति । शुक्त द्वय ३। द्वय । शक्त मंगल ४। मंगल द्वय शनेश्वर ५। द्वय शनैश्वर

मंगल ६ । मंगल। बृहस्पति । शुक्र ७ । बृहस्पति । शुक्र । मंगल ८ । मंगल । बृहस्पति शनैश्वर ९। बृहस्पति । शनैश्वर मंगल १०।मंगल शुक्र शनैश्वर ११। शुक्र शनैश्वर मंगल १२। द्वा । मंगल बृहस्पति १३ । बृहस्पति । मंगल बुध । १४ । बुध मङ्गल शुक्र १५ । मङ्गल । शुक्र बुध १६ बुध । मैं० शठ १७ मंग्ल । 📘 १ 📗 शनैश्वर बुध १८ बुध । बृहस्पति शुक्र ३९ बृहस्पति शुक्र बुध २० बुध बृहस्पति शनैश्वर २३ बृहस्पति । शनैश्वर बुध २२ बुध । शुक्र शनैश्वर २३ शुक्र । शनैश्वर बुध २४ बृहस्पति । मंगल बुध २५। मंगल बुध बृहस्पति २६। बृहस्पति । मंगल शुक्र २ ७। मंगल शुक्र बृहस्पति २८ बृहस्पति मंगल शनैश्वर २९। मंगल । शनैध्वर बृहस्पति ३०। बृहस्पति । बुध शुक्र ३१। बुध शुक्र बृहरपति ३२ बृहरपात । बुध शनैश्वर ३३। बुध । शनैश्वर बृहरपति ३४ । बृहस्पति । शुक्र शनैश्वर ३५ । शुक्र । शनैश्वर बृहस्पति ३६। शुक्र । मं-गल बुध २७। मंगल । बुध शुक्र २८। शुक्र | मंगल बृहस्पति २९। मंगल ॅबृहस्पति शुक्र ४०। शुक्र मंगल शनैथर ४१। मंगल । शनैथर शुक्र ४२ । शुक्र । बुध बृहस्पति ४३ । बुध । बृहस्पति शुक्र ४४। शुक्र । बुध शनैश्वर ४५ । बुध शनैश्वर शुक्र ४६ । शुक्र । बृहस्पति शनैश्वर ४७ । बृहस्पति । शनैश्वर शुक्र ४८। शनैश्वर । मंगल बुध ४९। मंगल । बुध शनैश्वर ५० । शनैश्वर। मंगल बृहस्पति ५१ । मंगल । बृहस्पति शनैश्वर ५२ । शनैश्वर । मंगल शुक्र ५३। मंगल । शुक्र शनैध्वर ५४ । शनैध्वर । बुध वृहस्पति ५५ । ब्रुप । बृहस्पति शनैश्वर ५६ । शनैश्वर । ब्रुप शुक्र ५७ । ब्रुप । शुक्र शनैश्वर ५८। शनैश्वर बृहस्पति शुक्र ५९। बृहस्पति। शुक्र शनै-श्वर ६० । ये सब ८० एक दूसरेमें, ३ बारहोंमें । ३ दूसरेमें एक बार-न्होंमें । जैसे मंगल । बुध बृहस्पति शुक्र १ । बुध बृहस्पति शुक्र । मंगल २ । संगल । बुध बृहस्पति । शनैश्वर ३। बुध बृहस्पति शनैश्वर । मंगल४। संगल । दुर्भ शुक्र शनैश्वर ५। बुध शुक्र शनैश्वर मंगल ६ । मंगल । बृहस्पात शुक्र शनैश्वर ७। बृहरपति शुक्र शनैश्वर । मंगल ८ । बुघ । मंगल बृहरपति शुक ९ । मंगल बृहस्पति शुक्र । बुघ १० । बुघ । मंगल बृहस्पति शनैश्वर ११ । मंगल वृहस्पति शनैश्वर । बुध १२ । बुध । मंगल शुक्र शनैश्वर १३। मं-गल शुक्र शनैश्वर । बुघ १४ । बुघ । बृहस्पाति शुक्र शनैश्वर १५ । बृह-स्पति शुक्र शनैश्वर । बुध १६। बृहस्पति । मंगल बुध शुक्र १७। मंगल बुध शुक्र । बृहरपति १८। बृहरपति । मंगल बुध, शनैध्वर १९ । मंगल बुध शनैश्वर । बृहस्पति २० । एवमेकत्र १०० । बृहस्पति । मंगल शुक्र शनैश्वर १ । मंगल शुक्र शनैश्वर । बृहस्पति २। बृहस्पति । खुप शुक्र शनैश्वर ३ । बुध शुक्र शनैश्वर । बृहस्पति ४। शुक्र । मंगल बुध, बृहस्पति ५ | मंगल बुघ बृहस्पति । शुक्र ६ । 'शुक्र | मंगल बुघ शनैश्वर ७ । मंगल बुध शनैश्वर । शुक्र ८। शुक्र । मं० बृ० शनैश्वर ९ । मं० बु० श्राच १ वर्ष ३२ । श० । मं० बु० बु० १३। मं० बु० बु० श० १४। श० । मं० ख॰ शु॰ १५। मं० खु० शु० श० १६। श० मं० बृहस्पति शुक्र १७। यंगल वृहस्पति शुक्र। शनैश्वर १८। शनैश्वर बुध बृहस्पति शुक्र १९ । उप वृहस्पति शुक्र । शनैश्वर २० । एवंशेकत्र १२० ॥ अब दूसरेमें । एक वाहरवें चार. दूसरेमें ४ वाहरवें एक जैसे मंगल । बुध वृ० शुक्र श० १ । उप वृ० शुक्त श० । मं० २ । बुध । मं० वृ० शुक्र श० ३। मं० वृ० शुक्त श्र । बुघ ४ । बु० । मंगल बुघ शुक्त श्र० ५। मं०, बुघ शुक्त श० वृ०६। शुक्र। मं० बुध वृ० श० ७। मं० बुध बु० श०। शुक्र। ८ । शानं बुध वृष् शुक्र ९। मं बुध वृष् शुष्। श्रा १०। एवमेकत्र ॥ १३० अव २ वाहरवें दो दूसरे । जैसे मं० बुत्र । ब्रृं० शुक्र १। बृ० शु० मं० बुघ २ । मं० बुघ । वृ० श० ३। वृ० श० । मं० बुघ ८। मं० तुष । शुक्त श० ५। शुक्त श० । सं० तुष ६। सं० बृ० । शुक्त तुष ७। शुक्त द्वप। मं० बृ० ८। मं० वृ० । द्वप श० ९। द्वप श० । मं० द्व०

१०। मं० चु० । शुक्र० श० ११ । शुक्र श० । मं० चु० १२ । मं० शुक्र । बुध बु० १३ । बुब बु० । मंगल शु० १४ । मं० शु० । बु० श० १५ । बुघ श० । मं० शु० १६ । मं० शु० । बु० श० १७ । बु० श० मंगल शु० १८ । बुध बृ० । मंगल श० १९ । मं० श० | बुध बृ० २० | एवमेकत्र १५० ॥ मं० श० । बुध शु० १ । बु० शु० । मं० श० २ । मंगल श० । बु० शु० ३ । बु० शु० । मंगल श० ४ । द्यप बृ० । शु० श० ५ । शु० श० । द्यप बृ० ६ । द्य० शु० । बृ० श० ७ | वृ० श० । बु० शु० । बु० श० । बु० श० । बृ० शु० १० । एवमेकत्र १६० ॥ अब २ दूसरे, ३ बारहवें । ३ दूसरे, २ नारहें । जैसे मं० बुध । बृह० शु० श० १ । बृ० शुक्र श० । मंगल बुध २ । मंगल बृहस्पति । बुध शुक्र शनैश्वर ३ । बुध शुक्र शनैश्वर । मंगल बृहस्पति ४ । मंगल शुक्र । बुध बृध बृहस्पति शनैध्वर ५ । बुध बृहस्पति शनैश्वर । मंगल शुक्त ६ । मंगल शनैश्वर । बुधं बृहस्पति अक ७ । बुध बृहस्पति शुक्र । मंगल शनैथर ८ । बुध बृहस्पति । मंगल शुक्र शनैश्वर ९ । मंगल शुक्र शनैश्वर । बुध बृहस्पति १० । एवमेकत्र .१७० ॥ बुध शुक्र । मंगल बृहस्पति शनैश्वर १। मंगल । बृहस्पति शनैश्वर । बुध शुक्र २ । बुद शनैश्वर । मंगल बृहस्पति शुक्र ३। मंगल । बृहस्पति शुक्र चुघ शनैश्वर ४ । बृहस्पति शुक्र । मंगल बृ० श्व० ५ । मं० चुघ श० बृ० शु० ,६। बृ० श०। मं० बु० शुक्र. ७। मंगल बुध शुक्र। बृ० श० ८ शुक्र शा । मंगल बुध वृ० ९ । मं० बुध वृ० । शु० श० १० । एवमेकत्र १८० इस प्रकार दुरुधुराके १८० भेद हैं ॥ ४ ॥

मालिनी-स्वयमधिगतिन्तः पार्थिवस्तत्समो वा । भवति हि सुनकायां धीघनख्यातिमांश्वः॥ प्रभुरगद्शरीरः शील्बान्ख्यातकीर्ति-। विषयसुलसुवेषो निर्वृतश्वानकायाम् ॥ ५॥

टीका-अब सुनकाञ्चनका इन दीनोंके फल कहते हैं सुनकायोगवाला

मतुष्य अपने बाहुबलसे कमाये हुये थन सहित राजा अथवा राजाके तुल्य और बुद्धिमान विस्थात कीर्ति वाला होता है। अनफायोगवाला जिसकी आजाको कोई भंग न करे और निरोगी, विनयवान, ग्रणवान, स्थात कीर्ति, सबमें प्रमाण, शब्द स्पर्श रूप रस गन्वादि मुख भोगनेवाला, सुन्दर शरीरवाला मानसी दुःखोंसे रहित होता है ॥ ५ ॥

#### वसंततिलका ।

डत्पन्नभोगमुखमुग्धनवाहनाढचरत्त्यागान्वितोदुरुधुराप्रभवःसुमृत्यः । केमद्रुमेमछिनदुःखितनीचनिःस्वःग्रेष्यःखळश्चनृपतेरपिवंशजातः।६॥

टीका-दुरुशुरा योगवाला मनुष्य यथासमाव जलान भीग भीगनेसे सुसी और वन तथा वोडा आदि वाहनोंसे उक्त, दाता, अच्छे चाकरोंवाला होता है। केमहुम योगवाला मिलन (स्नानादिकमें आलसी), अनेक दु:- सोंसे शक्त, नीच (अधम कर्म करनेवाला), दिखी, प्रेष्य ( दासकर्म करनेवाला), दुश्स्वमाव, ऐसे फलोंमेंसे किसी २ वा सभी फलवाला मनुष्य राजवंशमें उत्पन्न हुवा ही तो भी होताही है॥ ६॥

वसंतितिलका-जन्साइशोर्थ्यथनसाहसवान्महीनः । सौन्यः पटुः सुवचनो निपुणः कलासु ॥ जीवोऽर्यधर्मसुलसुङ् नृपप्रजितश्च । कामी भुगुर्वेद्वधनो विषयोपभोक्ता ॥ ७ ॥

टीका-इन्ही योगोंके विशेष फल प्रत्येक बह्वशसे कहते हैं-कि, इन योगोंमें योगकर्चा मंगल हो तो उत्साही (नित्य उद्यमी)शौर्यवान् रणप्रिय धनवान् साहसी (साहस कार्य करनेवाला ) होवे । द्वप योगकर्ता हो तो चतुर सुन्दर वाणीवाला, सब कलाओंमें निपुण, गीत, बाजे, नाच, चित्रकार, पुस्तक इतने कार्मोंमें सुक्ष्म दृष्टिवाला होता है । शुक्क हो तो अतिकामी (मियोंमें चश्रल) वहुत धनवान् विषय मोगनेवाला होता है ॥ ७॥

## पुष्पितात्रा ।

परिवभवपरिच्छदोपभोक्ता रवितनयो बहुकार्यकृद्गणेशः । अञ्चभक्रदुडुपोऽह्नि ह्रस्यमूर्तिर्गिलिततत्तुश्च ग्रुभोन्यथान्यदृद्धम् ॥८॥

टीका-शनि योगकारक हो तो पराये ऐश्वर्य, घर, वस्न, वाहन, परिवार का भोगनेवाला, अनेक कार्य करनेवाला, बहुत ससुदायोंका स्वामी होता है। यहां अनफा सुनफा दुरुधुरा योगोंमें एक एक बहुका फल कहा, जहां. २। ३। ४ योगकारक हों तहां फलभी उतनाही अधिक कहना और फल कहते हैं कि चन्द्रमा दिनके जन्ममें दृश्य चकार्घमें हो तो अशुभ फल देता है, अर्थात् वह पुरुष दु:स दरिद्रसे युक्त रहेगा। अदृश्य चकार्द्यमें हो तो शुभ फल अर्थात् ऐश्वर्यादि युक्त होगा और प्रकार हो तो और फल कहना॥८॥

#### वसंततिलका ।

ल्यादृतीववसुमान्वसुमाञ्ख्याङ्का-। त्सौम्ययदेरुपचयोपगतैः समस्तैः ॥ द्वाभ्यां समोल्पवसुमांश्च तदूनताया । मन्येष्वसत्स्वपि फलेष्विदसुत्कटेन ॥ ९ ॥

टीका-जिसके जन्ममें लग्नसे शुमगह उपचय स्थानोंमें हो तो अति यनवान होता है जिसके चन्द्रमासे उमचयमें शुमग्रह ( खुग, बृहत्पति, शुक्र ) हो तो वहनी धनवान होता है। तीनों शुमग्रह उपचयी होनेसे यह फल पूरा होगा। २ में मध्यम, १ में और कम। जिसके लग्न वा चन्द्रसे उपचय ३। ६। १०। ११ में कोईमी शुमग्रह न हो तो दरिन्नी होगा, जिसके लग्न चन्द्र दोनोंसे सभी शुमग्रह उपचयमें हों वह अति धनी होगा यह योग फलमें उत्कट अर्थात् बहा तेन है कि, केमहुमादि योगोंको काटकर धनवान कर देताहै॥ ९॥

इति मही • वि • चि • बृहज्जातकभाषाटीकायां चन्द्र-योगाऽध्यायस्रयोदशः १ ३

# द्विग्रह्योगाऽध्यायः १४. शार्द्वस्त्रीडितम् ।

तिग्मां शुर्वनयत्युषेश्वसहितो यन्त्राश्मकारं नरं। भौमेनाषरतं बुधेन निषुणं धीकी त्तिसौ ख्यान्वितम् ॥ ऋरं वाक्पतिनान्यकार्येनिरतं शुक्रेण रङ्गायुधे-। रुक्यस्वं रविजेन घातुकुश्चलं भाण्डप्रकारेषु वा ॥ १ ॥

टीका-अब हियहयोगाध्यायमें प्रथम सूर्यसहित चन्द्रादिकों के पृथक्क पृथक् पृथक् फल कहते हैं सूर्य चन्द्रमाके साथ हो तो वह मलुष्य अनेक प्रकारके यन्त्र बनानेवाला और परथरका काम करनेवाला होवे । भौम उक सूर्य हो तो पापी होगा। बुंघ उक हो तो सब कार्यों में निप्रण और बुद्धि यश सौरूपसे उक हो। बृहस्पति उक हो तो क्रूर स्वभाव और निरन्तर पराये कार्यमें तत्वर होवे। शुक्र उक हो ता रंग मलादि और आउप खड़ादिसे धन पावे। शिन उक्त हो तो धातु (तांबा, गेस्त, मनशिलादि) के काममें निप्रण और अनेक भाण्ड वर्त्तन आदि बनाने वा इनके कमसे द्वप पावे॥ ॥

# शार्ट्लिकीडितम्।

कृटम्रथासनक्रुम्भपण्यमञ्जिनं मातुः सनकः शङ्गी । सज्ञः प्रश्रितनानयमर्थीनेपुणं सौभाग्यकीत्योन्नितम् ॥ निकान्तं कुळम्रुचमस्थिरमति नित्तेङ्करं साङ्गिरा ।

वस्नाणां सिंताः कियादिकुश्छं सार्किः पुनर्भूसृतम् ॥ २ ॥ टीका—चन्द्रमा मङ्गल युक्त हो तो कूटकार्य करनेवाला श्री और मदाके घढे वेचनेवाला और अपने माताको कृर ( इरा ) होवे । वुध युक्त हो तो प्यारी वाणी वोलनेवाला, अर्थ जाननेवाला, सौमाग्य युक्त, सब मनुष्योंका प्यारा, कीर्ति ( यश ) वाला होवे । बृहस्पति युक्त हो तो शत्रु जीतनेवाला, अपने कुलमें श्रेष्ठ, चयल, धनवान् होवे । शुक्रसहित हो तो वस कर्मतन्तुवाय सुत्र बुनना, र्फुगिरी वा वस रंगना, सीना और कय विक्रधादि

वस्र न्यापारमें चलुर होवे । शनि युक्त होतो उसकी माता पुनर्भू अर्थात् एक जगह न्याही गई दूसरे जगह पुत्र पैदा करनेवाली होवे ॥ २ ॥

#### स्रम्बरा।

मूलादिस्नेहकूटैर्न्यवहराति विणग्नाहुयोद्धा ससौम्ये ।
पुर्य्यंथ्यक्षः सजीवे भवति नरपितः प्राप्तवित्तो द्विजो वा ॥
गोपो मछोथ दक्षः परयुवितरतो खूतक्रत्सासुरेज्ये ।
दुःखाताँऽसत्यसन्धः ससवितृतनये भूमिजे निन्दितश्च॥ ३॥
टीक्का—मंगल खुभद्धक हो तो आचार, जढी, बलकल, फूल, पत्ते, गोंद,
तेल और बनावटी वस्तुका न्यापार करता है। और मछ अर्थात दुश्ती
लढनेवाला होता है। बृहस्पति शुक्त हा तो नगरका स्वामी अथवा राजा
यद्वा बाह्मण धनवान होता है। शुक्र युक्त हो तो मछ, गोपालक, चतुर,
परिद्वयोंमें आसक्त, जुवारी, ठम होता है। शिनद्धक हो तो दुःखार्त, झूठा
बोलनेवाला, निदित (निन्दाके कम करनेवाला) होता है॥ ३॥

शार्द्रलिकीडितम् ।

सौम्ये रङ्गचरो बृहस्पतियुते गीतिप्रियो नृत्यिव- । द्वाग्मी भूगणपः सितेन मृदुना मायापट्टर्रुषकः ॥ सद्भिद्यो धनदारवान्बहुगुणः शुक्तेण युक्ते गुरौ । ज्ञयः रमश्रुकरोऽसितेन घटकुज्ञातोत्रकारोऽपि वा ॥ ६ ॥

टीका-बुध बृहस्पतिग्रक हो तो मछ, गीतिष्रिय और चृत्य जाननेवाला हाता है। शुक्त शुक्त हो तो बोलनेमें चतुर सूमि और गणोंका स्वामी होवे शिन शुक्त हो तो दूसरेके ठगनेमें चतुर और ग्रवीदिवचन लंबन करनेवाला होवे। बृहस्पति शुक्रग्रक हो तो अच्छी विद्या जाननेवाला धन और सीमंश्रक बहुत ग्रणोंसे शुक्त होवे। शनिश्रक हो तो श्मश्रकर्मा (हजाम) अथवा घटकत् (कुम्हार) अन्नकार (सोईदार) होवे॥ ४॥

पुष्पितात्रा ।

असितसितसमागमेल्पचश्चर्युवितसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्तः । भवति च छिपिपुस्तिचित्रवेत्ता कथितकछैः परतो विकल्पनीयाः ५॥ इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहजातके द्विग्रह-योगाऽच्यायश्रुतहुक्षः ॥ १४ ॥

टीका-शक शनियुक्त हा तो अल्पदृष्टि और स्त्रीके आश्रयसे धन बढे पुस्तकादि लिखनेमें और चित्र बनानेमें चतुर होवे, जहां द्वियह योग दो स्थानोंमें हो वहां दोनों फल होंगे। ऐसेही तीन भावोंमें तीनोंही फल कहने। जहां तीन यह इकहे हों तहां तीनों फल कहना जैसे सू० च० मं० ये तीन इकहे हों तो सूर्य चन्द्रमाका फल १, चन्द्रमा गंगलका २ सूर्य गंगलका २ ये तीनों फल होंगे ऐसेही सर्वत्र जानना ॥ ५ ॥

> इति महीधरकतायां बृहज्जातकभाषाटीकायां वि**महयागाऽध्यायश्चतुर्दशंः ॥ १४** ॥

प्रवृज्यायोगाऽध्यायः १५.

शार्दूलिकोिंडतम् । एकस्थेश्वतुरादिभिर्बल्युतैर्जाताः पृथग्वीर्यगैः। ज्ञाक्याजीविकभिक्षुवृद्धचरकानिर्यन्थवन्याञ्चनाः ॥ माह्यज्ञगुरुक्षपाकरासितप्राभाकरानिः क्रमा-।

त्प्रब्रज्या विक्रिभिःसमाः परिजतैस्तत्स्वामिभिः प्रच्युतिः १॥ टीका-एक स्थानमें चार आदि अथात ४। ५।६। ७ यह इकहे हों तो प्रज्ञज्या योग होता है, इनमें भी वलके वशसे है कि. जो उन प्रवज्या कारक यहींमें बलवाच काइ न हो तो यह योग फलमी नहीं देगा, जो एक यह वखवान हो तो उसीकी पबज्या होगी, दो वछी हाँ तो दोनोंकी, एवं जितने वलवान् हों उतनेहीकी प्रवज्या होगी । पवज्या फल प्रत्येक ग्रहका कहते हैं कि, संगलकी प्रवच्या हो तो भगवा वस्न पहरनेवाटा बुधकी हो तो एक दण्डी और भिक्ष (यति)। बृहस्पति से आजीवक विष्णव । चन्द्रमासे कापालिक वा शैव कनफटा, शुक्रसे चक्राङ्कित, शनिसे नंगा (वस्नरहित) सूर्यसे फट मट खानेवाटा तपस्वी होगा। बटवान् महके अनुसार मवज्याफट मिटता है। जो वह मह पराजित अर्यात् मह युद्धमें हारा हो तो मवज्या भङ्ग होजाती है। अर्थात् फकीरी टेकर छोड देता है। जो दो वा तीन मह बटी हों तो पहिले एक मकार फकीरी टेकर फेर हुसरे मकार फेर तीसरे मकार टेगा। जो मह पराजित हो तो उसकी मवज्याको छोडेगा। सभी पराजित हों तो सभी मकार 'टेकर छोडेगा। जो पराजित नहीं उसकी मवज्या आजन्म रहेगी। जो बहुत मह मवज्यादायक हों तो प्रथम मवज्या दायकार्न्तदशामें उसके अनुसार फकीरी टेगा, जब दूसरेकी दशान्तदरशा आवे तब पूर्वगृहीतको छोडकर दूसरेके अनुसार महण करेगा इत्यादि ४। ५ में भी जानना॥ १॥

#### वैतासीयम् ।

रिविष्ठप्तकरैरदीक्षिता बिल्लिभस्तद्गतभक्तयो नराः । अभियाचितमात्रदीक्षिता निहतैरन्यनिरीक्षितैरिष ॥ २ ॥ टीका-प्रवच्या गङ्ग कहते हैं-जो प्रवच्याकारक बली शह अस्तङ्गत हो तो अदीक्षित अर्थात विना ग्रहमंत्रोपदेश फकीर होगा, परन्तु तह्यह-सम्बन्धी प्रवच्यामें भक्त होगा। जो वह यह औरोंसे विजित अर्थात यह ग्रहमें जीता हो वा और यह देखें तो दीक्षा लेनेकी इच्छा वा प्रार्थना करता रहे परन्तु दीक्षा न पावे। बली यहक दशान्तरमें दीक्षा पावेगा यदि पराजित न हो ॥ २ ॥

## शारिनी

जन्मेशोन्यैर्यद्यदृष्टोर्कपुत्रं पञ्चत्यार्किर्जन्मपं वा बलोनम् । दीक्षां प्राप्तोत्यार्किद्रेष्काणसंस्थे भौमानर्यशे सौरदृष्टे च चंद्रे ॥३॥

टीका-और प्रकार प्रवज्या कहते हैं-जिसके जन्म समयमें चन्द्रमा जिस राशिमें हो उस राशिका स्वामी जन्मेश कहलाता है उसके कपर किसीकी दृष्टिन हो आर चन्द्रमा शनिको देखे तो प्रवज्या होती है। इसमें भी शनि चन्द्रमामें जो वला हो उसकी दशान्तदशामें प्रवज्या होगी अथवा बलवाच् शान बलरहित जन्मराशिपतिको देखे तीर्जा शानिकी उक्त प्रवज्या होगी और चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमें हो अथवा शानि वा मङ्गलके नवमांशम हो कोई यह न देखे केवल शानि देखें तो भवज्या दीक्षा पाता है अर्थात् शन्युक्त भवज्या पावेगा । अथवा चन्द्र-मा निर्वल हो पाप बह देखे विशेषतः शनि पूर्ण देखे तो वह मतुष्य भाग्यहीन होगा ॥ ३ ॥

माळिनी-सुरगुरुशशिहोरास्नाकिंद्रष्टासु धर्मे । ग्ररूथ नृपतीनां योगजस्तीर्थंकृतस्यात् ॥ नवमभवनसंस्थे मन्दगेऽन्यैरदृष्टे । भवति नरपयोगे दाक्षितः पार्थिवेन्द्रः ॥ ४ ॥ इति श्रीबृहजातके प्रत्रज्यायोगाध्यायः पञ्चद्द्याः ॥ १५ ॥ टीका-बृहस्पति चन्द्रमा और सम्र इन पर शनिकी दृष्टि हो और बृहस्पति नवम हो और काइ राज योग भी पढा हो तो वह राजा नहीं होगा। ाकन्तु तीर्थाटन करनेवाला होगा आर शास्त्र रचनेवाला होगा। और शान नवम हो और कोइ यह उसे न देखे और कोई राजयोग भी उस मतुष्यको हो तो वह राजाही होगा किन्तु दीक्षित अर्थात् फकीरी दीक्षा भी पानेगा । महन्त आदि । और ऐसे योगोंमें यदि राजयोग कोई न हो तो केवल प्रवज्यायोग फल करेगा ॥ ४ ॥

इति महीधरिवरिचतायां बृहज्जातकमापाटीकायां पत्रज्यायोगाऽध्यायः पञ्चदशः॥ १५॥

#### नक्षत्रफलाऽध्यायः १६. आयो ।

प्रियभूषणः सुरूपः सुभगो दक्षोऽश्विनीषु मतिमांश्र । कृतनिश्चयसत्यारुगक्षः सुखितश्च भरणीषु ॥ १ ॥

टीका-अब जन्मनक्षत्रका फल कहते हैं अश्विनीमें जिसका जन्म हो वह मतुष्य भूषण शृङ्गारमें रुचिवाला, सपवान, सबका प्यारा, सब कार्य करनेमें चतुर, बुद्धिमान होता है। भरणीमें जिस कामका आरंभ करे उसका पूरा करनेवाला, सत्य बोलनेहारा, निरोग, चतुर, सुखी होगा ॥ १ ॥

## आर्या ।

बहुभुक्परदाररतस्तेजस्वी ऋत्तिकासु विख्यातः । रोहिण्यां सत्यग्रुचिः प्रियम्बदः स्थिरमातिः सुरूपश्च ॥ २ ॥ टीका—क्रतिकामें बहुतभोजन करनेवाला, पराई ख्रियोंमें आसक्, तेज-स्वी (किसीकी नहीं सहनेवाला ) सबत्र प्रसिद्ध होवे। रोहिणींमें सत्य बोल्ने-वाला, पवित्र रहनेवाला, प्यारी वाणीवाला, स्थिरबुद्धि सपवान् होवे ॥२॥

#### आर्या ।

चपलश्रतुरोभीरः पडुरूत्साही धनी मृगे भोगी। ज्ञठगर्वितः कृतन्नो हिन्नः पापश्र रोदर्शे ॥ ३ ॥

टीका-मृगशिरामें चञ्चल, चतुर, भय माननेवाला, चतुर वाणीवाला, द्वमी, धनवान, भोगवान होवे । आदामें परकार्य विगाडनेवाला, मानी, कतन्न (पराइ मलाईके बदले बुराई देनेवाला), जीवघाती, पापी होवे॥ ३॥

## आर्या ।

दान्तः सुखी सुज्ञीलो दुर्मेषा रोगभाक् पिपासुश्च ॥ अल्पेन च सन्तुष्टः पुनर्वसौ जायते मन्जनः ॥ ९ ॥ टीका-पुनर्वसुर्मे इन्द्रियोंको रोक्नेवाला, सुखी, अच्छे स्वभाववाला, नम्र जडके नरावर, रोगपीडित देह, तृषायुक्त, थोडेही लाभमें सन्तुष्ट होता है४॥

# आर्या ।

ज्ञान्तात्मा सुभगः पंडितो धनी धर्मसंमृतः पुष्ये ॥ इाउसर्वभक्षपापः कृतप्रधूर्त्तश्च भौजङ्गे ॥ ५ ॥

टीका-पुष्पमें शमदमादि एक शान्त इन्द्रियवाटा, सर्विभिय, शास्त्रार्थ, जाननेवाला, धनवान, धर्ममें तत्पर होवे। आक्षेपामें परकार्यविस्रत, सर्वमक्षी (सञ्जयी) पापी कृतच्च (पराये उपकारको नाश करनेवाला) उग होता है॥ ५॥

#### आर्या ।

वहुशृत्यधनो भोगी सुरिपतृभक्तो महोद्यमः पित्र्ये । श्रियबाग्दाता द्युतिमानटनो नृपसेवको भाग्ये ॥ ६ ॥

टीका-मवामें चाकर, छुटुंब, धन बहुत होवे, भोगग्रुक्क, देवता पितरों, का भक्त, उद्यमी होवे। पूर्वाफाल्युनीमें प्यारी वाणा, उदार, कान्तिमान्-फिरनेवाला, राजसेवामें तत्पर होवे॥ ६॥

#### आर्या ।

सुमगो विद्याप्तधनो भोगी सुलभाग्दितीयफाल्सुन्याम् । उत्साही घृष्टः पानपो घृणी तस्करो हस्ते ॥ ७ ॥

टीका-उत्तराफाल्यनीमें सर्वजनिषय विद्याके प्रभावसे धनवान और भोगवान, सुसी होने । इस्तमें उदामी, निर्ल्ज, मदापान करनेवाला, स्यावान, चोरीके कार्यमें चतुर होने ॥ ७ ॥

#### आर्या ।

चित्राम्बरमाल्यधरः सुळोचनाङ्गश्च भवति चित्रायाम् । दान्तो वणिक्कुपाळुः त्रियावम्धमात्रितः स्वातौ ॥ ८ ॥

टीका-चित्रामें अनेक प्रकार रङ्गके वस्त और पुष्पमालादि धारनेवाला और महावने नेत्र मुन्दर अङ्ग होवे। स्वातीमें उदार, व्यापारी, द्यावाच, स्यारी वाणी बोलनेवाला, धर्ममें आश्रय रखनेवाला होवे॥ ८॥

#### आर्या ।

ईर्षुर्छुन्थः कृतिमान्वचनपटुः कलहक्कद्विशाखासु । आढचो विदेशवासी क्षुघालुस्टनोऽनुराघासु ॥ ९ ॥

टीका-विशासामें दूसरेकी ईंच्या माननेवाळा, अतिलोभ, इतिमाच दोल्नेमें चतुर, कल्ह करनेवाला होवे । अनुराधामें धनसम्पन्न, नित्य प्ररेशवासी, अतिक्षुधातुर, जगे जगे फिरनेवाला होवे ॥ ९ ॥

## आर्था ।

ज्येष्ठासु न बहुमित्रः सन्तुष्टो धर्मवित्प्रचुरकोपः । सूळे मानी धनवानसुखी न हिंस्रः स्थिरो भोगी ॥ ३० ॥

टीका-ज्येशमें जिसका जन्म हो उसके बहुत मित्र न होवें, थोडे लाभमें सन्तोष करनेवाला और धर्मज्ञ, बडा कोधी होवे। मूलमें मानग्रक्त, धनवान, मुली, जीवहिंसा न करनेवाला अर्थात् दयावान्, स्थिरकार्यी, भोगवान् होवे॥ १०॥

## आर्या ।

इष्टानन्दकल्यो मानी हृदसौद्धद्य जल्दैने । वैश्ने विनीतधार्मिकबहुमित्रक्कतज्ञसुभगम् ॥ ११ ॥ टीक्गा—पूर्वावादामें श्वी मनोवांछित पसन्नता देनेवाली और मानी अच्छे मित्र होर्ने । उत्तराषादामें नम्र, धर्मात्मा, बहुत मित्रवाला थोडेमें जी उपकार माननेवाला सुणज्ञ सुरूप होने ॥ ११ ॥

## आयाः।

श्रीमाञ्छ्रभणे द्युतिमानुदारदारो घनान्वितः ख्यातः । दाताटचञ्चरगीतिश्रयो घनिष्ठासु घनछुन्धः ॥ १२ ॥ टीका-श्रवणमें शोषायुक्त, कान्तिगान, स्नी उदार और धनवान सर्वत्र ( ख्यात ) विदित होवे । धनिष्ठामें देनेवाला, धर, धनयुक्त, गीत रागादिसें श्रेम लानेवाला और धनमें लोगी होवे ॥ १२ ॥

## आर्या ।

स्फुटवाम्ब्यसनी रिपुहा साहसिकः शतभिषासु दुर्श्राह्मः । भावपदासद्वियः स्त्रीनितचनपटरदाताच् ॥ १३ ॥

भाद्रपदासुद्विमः स्त्रीजितघनपट्रखाताच ॥ १३ ॥ टीका-शतिपामें स्पष्ट वाणा वालनेवाला, अनेक व्यसन करने-वाला, शत्रुको मारनेवाला, साहस करनवाला, किसीके वशमें न आदे। पूर्वभाद्रपदामें नित्य उद्धिम मन रहे, स्त्रीके वश रहे, घन कमानेमें चतुर और रूपण होते ॥ १३ ॥

#### आर्या ।

वक्ता सुखी प्रजावाञ्चित्तशृञ्धर्यार्मिको द्वितीयासु । सम्पूर्णाङ्गः सुभगः झूरः झुचिरथैवान्पोष्णे ॥ १४ ॥ इति श्रीवराइमिहिरकृते बृहचातकेनक्षत्र-फलाऽष्यायः पोडशः ॥ १६ ॥

टीका-उत्तराभाइपदामें शास्त्रार्थादि बोलनेवाला, सुसी संतिवाला, शातुको जीतनेवाला, धर्मात्मा होवे। रेवतीमें सब अङ्ग परिपूर्ण अर्थात् कोई अङ्ग हीन न , मुक्स, श्रूर, पवित्र, धनवान् होवे।। १४॥

इति महीथरविराचितायां बृहज्जातकभाषाटीकायां

नक्षत्रफलाऽध्यायः ॥ १६ ॥

# राशिशीलाऽध्यायः १७.

वृत्ताताष्ट्रहरूप्याक्ष्यस्य विश्वप्रमादोऽटनः । कामी दुर्वरुजानुरस्थित्यनः शूरोऽङ्गनावस्त्रभः ॥ सेवाज्ञः कुनर्ली वृणाङ्कित्तिसरा मानी सहात्यायनः ।

स्पाइन कुनसा मणा द्वारा नाना सहात्यात्रकः । शक्त्यापाणितलेऽङ्कितोऽतिचपल्रस्तोयेऽतिमीरूःक्षिये ॥१॥ टोका-अव चन्द्र राशिका फूल कहते हैं-जिसके जन्ममें चन्द्रमा येषका हो तो उस मतुज्यके ताँवेकासा रङ्ग नेत्रोंका हो और गोल हो, गर्मभोजी, शाकभोजी और थोडा खानेवाला, शीघ खुश हा जानेवाला नगे २ फिरनेवाला, अतिकामी आर जंघा पतले हों, धन स्थिर न रहे, शुरमा होवे, स्नियोंका प्यारा, सवा जाननेवाला, नख कुरूपहों, शिरपर खाट हो, मानी हो अपने भाइयोंमें श्रेष्ठ हो हाथमें शाक्तिका चिह्न हा, अति चपल हो और जलम डरनेवाला होवे ॥ १ ॥

## ञ्चार्द्रलविक्रीडितम् ।

कान्तः खेळगतिः पृथुरुवदनः पृष्ठास्यपार्वेऽङ्कित-। स्त्यागी क्वेशसहः प्रश्चः ककुद्वान्कन्याप्रजः श्वेष्मरुः ॥ पूर्वेवन्ध्रधनात्मजैविरहितः सौभाग्ययुक्तः क्षमी । दीताभिः प्रमदािभयः स्थिरसुद्धन्मध्यात्यसौरूयो गवि॥ २॥

टीका-जिसका चन्द्रमा जन्ममें वृषका हो ता देखनेमें मुक्तप सजीही चाल चलनेवाला और चतह और सुख मोटे और पाठ या सुख वा कुक्षिमें चिद्र हो, देनेमें उदार क्वेश सहनेवाला और उसकी आज्ञाकी कोई भन्न न करे, गईन वडी हो, कन्या पैदा करनेवाला, कफ प्रकृति; प्रथम कुदुम्ब व धन व प्रत्रसे रहित, सौभाग्ययुक्त, सबका प्यारा, बहुत भोजन करने-वाला स्त्रियोंका प्यारा गाढे मित्रोंवाला, जवानी व बुढाऐमें सुखी हो॥२॥

## शार्दूलविकी डितम्।

स्रीठोठः सुरतोपचारकुश्रुठस्ताब्रेक्षणः शास्त्रविद् । दूतः कुंचितसूर्द्धजः पटुमितर्हास्येङ्गितसूतवित् ॥ चावङ्गः प्रियवाक्प्रभक्षणस्चिगीतिप्रयो नृत्यवि-। त्क्कीबैर्याति रतिं समुन्नतनसम्बन्द्रे तृतीयर्क्षगे ॥ ३ ॥

टीका-मिश्रन रााशवाला स्त्रियोंमें बहुत अभिलापा करनेवाला, काम शास्त्रम चतुर, तॉबेके रङ्गसम नेत्र, शास्त्र जाननेवाला, दूत (पराया सन्देश लेजानेवाला) कुटिल कश, चतुरबुद्धि, सबको हँसानेवाला, पराये मनकी बात चिह्नोंसे जाननेवाला, जुवारी, सुन्दरशरीरवाला, प्यारी वाणी

बोलनेवाला, बहुत भोजनवाला, भीत प्यारा माननेवाला, नाच जाननेवाला हिजडोंके साथ प्रीति करनेवाला हो और नाक उसकी ऊंची होने ॥ ३ ॥

शार्द्रलिकीडितम्।

आवकदुतगः समुन्नतकिः स्निनिर्जितः सत्मुद्ध-। इवज्ञः प्रचुरालयः क्षयधनैः संयुज्यते चन्द्रवत् ॥ इस्वः पीनगलः समेति च वशं साम्रा मुहद्दत्सलः ।

स्तीयोद्यानरतः स्ववेश्मसहिते जातः शशाङ्के नरः ॥ ४ ॥ टीका-कर्कट साशवाला क्रटिल व शीघ चलनेवाला, ज्वनस्थान ढंचा, बीके वश रहनेवाला, अच्छ भित्रोंवाला, ज्योतिवशास जाननेवाला हो, बहुत घर बनावे, कभा धनवान कभी निर्दंन, छोटा शरीर, मोटी गृश्न, भीतिसे वशमें आनेवाला, मित्रोंका प्यारा, जलाश्रय बगीचाओं में नेष रसनेवाला होवे ॥ ४ ॥

# शार्देखिकीडितम् ।

तिक्ष्णः स्थुल्रह्युर्विञ्चाल्यद्नः पिङ्गेश्चणोल्पात्मजः । स्रो द्वेषी त्रियमांसकानननगः कुप्यत्यकार्येचिरम् ॥ श्रुचृष्णोदरदन्तमानप्तरूजा सम्पाहितस्त्यागवा-। न्विकान्तस्थिरधीः सुगवितमना मातुर्विधेयोकसे ॥ ६॥

टीका-तिह राशिवाला कोषी, ठोडी मोटी, वडा मुल, पीले नेत्र, थोडे सन्तान, ब्रियोंके साथ देषी, मांस, वन, पर्वतको प्यारा माननेवाला, निकमी कोष करनेवाला, खुरा तुषात और दंत रोब, मानसी पाडास पीडित, दाता, पराकती, पीर डब्दि, अभिवानयुक, मातुरस्य अर्थात् मातृकक होर्वे ॥५॥

शार्द्द्वजिक्षीडितम् ।

त्रीडामन्यरचारुशीसंगगतिः सस्तांसबाहुः सुली ! श्रह्णः सत्यरतः कळासु निपुणः ज्ञास्त्रार्थानेद्धार्मिकः ॥ मेघावी सुरतिप्रयः परगृहैवित्तैश्च संयुज्यते ।

कन्यायां परदेशागः त्रियवचाः कन्याप्रजोऽल्पात्मजः ॥ ६ ॥ टीका-कन्या राशिवाला लजासे आलस्सिहत दृष्टिपात और गमन करने-बाला और शिथिलस्कन्य तथा बाहु और सुस्ती, मधुरवाणी, सचा बोलने-बाला, चृत्य, गीत, वादित्र, पुस्तक चित्र कर्ममें निपुण, शास्त्रार्थ जाननेवाला, धर्मात्मा, बुद्धिमान, सम्मोगमें चश्चल, पराये घर व धनसे ग्रुक्त, परदेशवासी, प्यारी बोली बोलनेवाला, थोडे, पुत्र बहुत कन्या उत्तम्न करने वाला होवेद॥

ञार्द्छविकांडितम्।

देवत्राह्मणताञ्जपूजनरतः प्राज्ञः श्रुचिः स्त्रीजितः । शांशुश्रान्नतनातिकः क्रशचल्द्रात्रोऽटनोऽर्थान्वितः ॥ इनाङ्गः ऋयविकयेषु क्रशलो देवद्विनामा सरु- । ग्वन्धूनासुपकारक्वद्विरुपितरत्त्यकर्तु तैः सतमे ॥ ७ ॥

टीका-तुलाराशिवाला देवती, बासण और साधुकी पूजामें तत्वर खुद्धि-माच, परधनादिमें निर्लोभी, श्लीका वशीभूत, उच्च शरीर और नाक पतला, और शिथिल सब गात्र, फिरनेवाला, धनवान, अङ्ग्रहीन, क्रय विकय व्या-पार जाननेवाला, जन्ममें एक नाम पीछे देवसंज्ञक दूसरा नाम विख्यात हो, रोगी, चन्छ, कुटुम्बका हितकारी और बन्धुजनोंसे त्यक्त होता है॥ ७ ॥

## माङिनी ।

पृथुङनयनवक्षा वृत्तर्नघोरूनानु-। र्जनकग्रुरुवियुक्तः श्रीशते व्याधितश्च ॥ नरपतिकुलपूज्यः पिङ्गलः क्रूरुचेष्टो । सनकुलिश्समाङ्करुक्रमपागिलिनातः ॥ ८ ॥

टीका-वृश्यिक राशिनालेके नेत्र और छाती बढे, जंघा व जाछ गोल, माता रिता सहसे रहित, बाल अवस्थामें रोगी, राजवंशके पूज्य, पीतशरीर, विवयस्वताय, मच्छी, वज, पक्षीका चिह्न हाथ पैरमें हो और समपापी॥८॥ शार्द्छविकीडितम्।

व्यादीर्घास्यिशियाः पितृधनस्त्यागी कविवीर्धवा-।
न्वता स्थूळरदश्रवाघरनसः कर्मोद्यतः शिल्पवित् ॥
कुन्जांसः कुनसी समांसळसुजः प्रागल्भ्यवान्धर्मिवि-।
इन्डिद्धिः न बळात्समेति च वशं साम्रेकसाध्योऽश्वजः॥९॥
का-भगराभिवालेका सम्ब और गला भारी, विवधनयक्त, वानी,

टीका—धनराशिवालेका सुख और गला भारी, पितृधनयुक्त, दानी, किविना जाननेवाला, बलवान, बोलनेमें चतुर, ओष्ट, दन्त, कान, नाक मोटे, सब कारोंमें उद्यमी; लिपि चित्रादि शिल्पकर्म जाननेवाला, गईन थोडी, कुषडा, कुरूप नास, हाथ बाहु मोटे, अति प्रमुल्म, धर्मज्ञ, बन्धुवैरी और बलात्कारसे वश न होवे, केवल प्रीतिसे वश होजावे ॥ ९ ॥

शार्दूळिविकीडितम् ।

नित्यं छाठयति स्वदारतनयान्धर्मञ्जाऽघः क्रज्ञः । रत्रक्षः क्षामकटिर्गुद्दीतवत्रनः सौभाग्ययुक्तोऽछसः ॥ शीतार्द्धर्मेन्द्रजोऽटनश्च भक्तरे सत्त्वाधिकः काव्यक्वः । हुन्थोगम्यजराङ्गनासु निरतः सन्त्यक्तळजोऽघृणः ॥ १० ॥

दिका—मकर राशिवाला नित्य भीतिपूर्वक अपने स्त्री और पुत्रोंको प्यार करनेमें तरार, दस्ती, मिथ्या धर्म करनेवाला, कमरसे नीचे पतला, सुहावने नेत्र, छश कमर, कहा माननेवाला, सर्वजनिषय, आलसी, शीत न सहनेवाला, फिरनेमें तरार, उदार चेष्टावाला या बलवान्,काव्य करनेवाला, विद्वान्, लोगी, ज्याम्य और बढी स्त्रीसे गमन करनेवाला, विद्वान्, निर्ह्मी होता है॥ १०॥

ञोटकम् ।

करभगलक्षिरातः सरलोमज्ञदी वैततः । पृथुचरणोरुपृष्ठनवनास्यकटिर्नटरः ॥ परवितार्थपापनिरतः स्यवृद्धियुतः । पियञ्जसुमानुलेपनसुदृद्धनोध्यसदः ॥ ११ ॥ टीका-छुम्त राशिवाला ऊंटके समान गला, सर्वीगमें प्रकट नसी, रूखें और बहुत रोम, ऊंचा शरीर, पैर, चूतड, जंघा, पीठ, घुटने, सुख, कमर, पेट ये सब मोटे, परखी, परधन और पापकर्यमें तत्पर, क्षत्र चृद्धिसे युक्त, पुष्प, चन्दन और मित्रोंमें प्रिय करनेवाला होता है ॥ ११ ॥

## माछिनी।

जलपरधनभोक्ता दाखासोऽनुसकः। समरुचिरज्ञरीरस्तुङ्गनासो बृहत्कः॥ अभिभवति सपतान्त्राजितश्चारुदृष्टि-। र्द्यतिनिधिधनभोगी पण्डितश्चान्त्यराज्ञौ॥ १२॥

टीका-मीन राशिवाला जल रत्न (मोती आदिके कय विकय ) से उत्पन्न भन और पराये कमाये धनोंका जोगनेवाला, ज्ञी, विषय, वज्ञादीमें अनुरक्त और सब अवयवोंसे परिपूर्ण और मुन्दर शरीर, ऊंची नाक, वडा शिर, शत्रुको जीतनेवाला, ज्ञीके वशवर्ती सुहावने नेत्र,कान्तिमान विधि अर्थात् अकस्माद स्वानसे मिला हुवा द्रव्य आदि जोगनेवाला, शास्त्र पण्डित होता है ॥ १२ ॥

## दुसुमविचित्रा ।

बछवति राज्ञो तद्धिपत्रौ च स्वबछयुतः स्याद्यदि तुहिनांज्ञुः । कथितफछानामविकछद् ता शशिवदतान्येप्यतुपरिचिन्त्याः ॥ ३३॥ इति श्रीवराहमिंहिरकृतेबृहजातके राज्ञिज्ञीछाऽध्यायसप्तद्ज्ञः ३७॥

टीका-पुरुषके जिस राशिमें जन्ममें चन्द्रमा है वह राशि वा उसका अधिपति बलवान हो और चन्द्रमा बलवान हो तो राश्युक्त फल परिपूर्ण हो इनमें २ बलवान हो तो मध्यम फलवाला और एकही बलवान हो तो न्हींन फल होगा, ऐसेही सूर्य भौगादिके फलोंमेंनी विचारना ॥ १३॥

इति महीधरविरचितायां बृहज्जातकत्ताषाटीकायां राशिशीला

**ऽध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥** 

# ग्रहराशिशीलयोगाऽध्यायः १८.

## औपच्छन्दसिकम्।

प्रियतश्चतुरोऽटनोल्पिवतः क्रियगे त्वायुधभृद्धितुंगभागे ।
गिव वस्नुसुगन्धपण्यजीवी विनिताद्विट् कुज्ञाल्ध्य गेयवाद्ये ॥ ९ ॥
टीका—जिसके जन्ममें सूर्य भेष राशिका हो तो वह विख्यात, च्छा,
सर्वत्र फिरनेवाला, थोडा धनवान, शस्वधारणसे आजीवन करनेवाला होवे ।
यह फल उचांशसे अलग है उचांशकमें हो तो जो जो हीन अटनाल्प
धनादि फल कहे हैं वे नहीं होंगे । वृषका सूर्य हो तो वस्न, सुगन्धि ब्रब्ध और पण्य कमेंसे आजीवन हो, स्नियोंका वैरी और गीत गाने बाने वजानेमें चतुर होवे ॥ ९ ॥

> शार्द्र्छाविक्रीडितम् । विद्याज्योतिषविक्तवान्मिथुनमे भानौ कुछीरे स्थिते । तीक्ष्णोऽस्वः परकार्यकुच्छ्रमपथक्केरौश्च संयुज्यते ॥ सिंहरूथे वनशैखगोकुछरतिर्वीर्यान्वितोऽज्ञः पुमान् ।

कन्यास्थे लिपिलेख्यकाव्यगणितज्ञानान्त्रितः स्त्रीवपुः ॥२॥ दीका-मिथुनका सूर्यं हो तो व्याकरणादि विद्या वा ज्योतिषशास्त्र नाननेवाला, धनवान् होगा । कर्कका हो तो तीक्ष्णस्वभाव, निर्द्धन, परायेका कार्य करनेवाला और श्रम, मार्गादि क्वेशों करके समस्त काल उसका व्यतीत होते । सिंहका सूर्यं हो तो वन, पर्धत, गोट इन स्थानीं मस्त्र रहे, बलवाच और मूर्स होते । कन्याका सूर्यं हो तो पुस्तकादि लिखने और चित्र, काव्य, गणित ज्ञानसे गुक्त रहे. स्नीकासा शरीर होते ॥ २ ॥

शार्दूछिनिकीडितम् । जातस्तोछिनि शौण्डिकोऽप्यनिरतो हैरण्यको नीचकृत् । कुरः साइसिको विपार्जितथनः शस्त्रान्तगोछिन्थिते ॥ सापुष्यो घनवान्य चुर्द्धरगते तीक्ष्णो भिषक्कारुको ।
नीचोऽज्ञः कुविणिङ्मृगेल्पघनवाँ ल्ळुक्योन्यभाग्ये रतः ॥ ३ ॥
टीका—सूर्य तुलाका हो तो शीण्डिक ( मद्य बनानेवाला ) अर्थात्व
कलाल, मार्ग चलनेमं तत्वर, सुवर्णकार अतुचित कम करनेवाला होवै ।
वृश्चिकका हो तो जनस्वताव, साहसी, विषके कर्मसे धन कमानेवाला,
कोई "वृथार्जितधनः" ऐसा पाठ कहते हैं कि, उसका कमाया धन व्यर्थ
नावै, और शक्त विद्यामें ानपुण होवै । धनका सूर्य हो तो सज्जनोंका पूजक
बोग्य, धनवाच, निरपेक्ष, वैद्यविद्या जाननेवाला, शिल्प कर्म जाननेवाला,
होवै । मकरका हो तो नीच ( अपन कुलसे अयोग्य ) कर्म करनेवाला,
मर्स, निन्य व्यापार करनेवाला, अत्यवनी, अतिलोक्षी, पराय धन और
परावे उपकारको प्रोगनेवाला होवे ॥ ३ ॥

नसंतितिलका । नीचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतोऽस्व- । स्तोयोत्थपण्यविभवो वनिताऽऽहतोऽन्त्ये ॥ नक्षत्रमानवतत्रुप्रतिमे विभागे । लक्ष्मादिशेत्तुहिनरिहमदिनेश्युक्ते ॥ १४ ॥

टीका-सूर्यं क्रम्मका हो ता नीच कम करनेवाला, प्रत्रोंसे और ऐश्वर्य-से रहित निर्द्धन होवे । सूच मीनका हा तो जलसे उत्पन्न मोती आदि रलोंके व्यापारसे ऐश्वर्य पाने, स्नियोंका पूजनीय होवे । सूच चन्द्रमा इकडे एक राशिमें हों तो वह राशि कालात्माके जिस अंगमें है उस अंगमें तिल मसकादि चिक्क होगा । कालात्मा प्रथमाध्यायमें कहा है ॥ ४ ॥

शोटकम् ।

नरपतिसत्कृतोऽटनश्चमूपविणक्सघनः । शतततुःश्रोरमूरिविषयांश्च कुजः स्वगृहे ॥ युवतिजितान्सुद्धत्सु विषमान् परदाररतान् । कुद्दकसुवेषभीरुपरुषान्सितभे जनयेत् ॥ ५ ॥

टीका-मंगल अपन घर १।८ का जिसका हो वह राजपूजित और फिरनेवाला, सेनापति, ज्यापारी, घनवान होवे। शरीरमें सोट हो, चोर हो, इन्द्रिय चचल होवें अर्थात विषयी होवे। जो मंगल शुक्के २।७ घरमें हो तो चीके वसमें रहे, मित्रोंमें उलटा रह अर्थात कूरस्वनाव रक्से और परनी संग करनेवाला, इन्द्रजाली, भानमतीका खेल जाननेवाला, सुन्दर शङ्कार बना रक्से, हरनेवाला भी हाव, करना हो ( क्षेह किसी पर न रक्से) ॥ ५॥

वसंतितिछका । बोधेऽसहस्तनयवान्विसुद्धस्कृतज्ञो । गांधर्वेषुद्वकुश्रुः कृषणोऽभयोऽथीं ॥ चान्द्रेऽथैवान् सिछ्टयानसमर्जितस्वः । प्राज्ञश्च भूमितनये विक्रुः स्टब्य ॥ ६ ॥

टीक्या-मङ्गल खुषकी राशि ३।६ में हो तो तेजस्वी, पुत्रवाच, मित्र-रहित, परीपकारी, गायन विद्या तथा खुद्धविद्या जाननेवाला और रूपण ( मूजी ) निर्भय, मांगनेवाला हीवे। कर्कका हो तो नाव जहाज आदिके कामसे धनवाच होवे और खुद्धिमाच और अङ्गर्हान तथा दुर्जन होवे॥६॥

# शार्द्छिविकीडितम्।

निःस्वः क्वेज्ञसहो वनान्तरचरः सिहेऽल्पदारात्मजो । नैवे नैकारिपुर्नरेन्द्रसिचवः ख्यातोऽभयोऽल्पात्मजः ॥ दुःखातौ विधनोऽटनोऽनृतरतस्तीक्ष्णश्च कुम्भिस्थते । भौमे भूरिधनात्मजो मृगगते भूयोऽथवा तत्समः ॥ ७॥ टीका—मङ्गल सिंहका हो तो निर्द्धन, क्रेश सहनेवाला, वनमें फिरनेवाला हो, खी पुत्र थोडे हों। धन और मीनका हो तो शत्रु बहुत हों, राजमन्त्री होवे, विख्यात होवे, निर्भय होवे, सन्तान थोडी होवे। क्रुम्भका हो तो अनेक दुःखोंसे पीहित, निर्द्धन ( दिर्द्धी ) फिरनेवाला, झूठ बोलनेवाला, क्रूर होवे। मकरका हो तो धन और सन्ताति बहुत हो, राजा अथवा राजाके दिल्य होवे॥ ७॥

वसंतातिलका । द्युतर्णपानरतनास्तिकचौरनिस्वाः । कुम्लीककूटकृदसत्यरताः कुनक्षे ॥ आचार्यभूरिसुतदारघनार्जनेष्टाः । शोके वदान्यगुरुभक्तिरताश्च सौम्ये ॥ ८॥

टीका-जिसके जन्ममें जुप भीम राशि १।८ में हो तो यूत ( जुआ ) ज्णादि परधन होनेमें, मदापानमें, नास्तिकतामें, शास्त्रिकदामें, चोरीमें, तत्पर और दिखी होने, स्नी उसकी निन्दा होने, झूठा घमंडी और अधर्मी होने । शुक्की राशि २ । ७ में हो तो उपदेश शिक्षा करनेवाला आचार्य ो, सन्तान बहुत हो, सियाँ बहुत हों, धन जमा करनेमें तत्पर और उदार हो, माता पिता और ग्रहकी भक्तिमें तत्पर हो ॥ ८ ॥

#### इन्द्रवंत्रा ।

विकत्थनः शास्त्रकलिद्ग्यः त्रियम्बदः सौल्यस्तस्तृतीये ।
जलार्जितस्यः स्वजनस्य शृद्धः शृशाङ्क्रजे शीतकरक्ष्युत्ते ॥ ९ ॥
टीक्गा—ख्रथ मिथुन राशिका हो तो वाचाल ( ब्रूटा बोलनेवाला ) शास्त्र ( विद्या ) और कला (गीत, बाजे, नाच खेल इतने कामों ) को जाननेवाला, प्यारी वाणी बोलनेवाला, सुसी होवे । कर्कका ख्रथ हो तो जल कर्षमे जलक धनसे धनसा होवै, मित्र बन्ध जनोंका शत्रु होवे ॥ ९ ॥

#### प्रहर्षिणी ।

स्विद्देष्यो विधनसुखात्मबोऽटनोऽज्ञः । स्वीलोलः स्वपरिभवोऽद्देराज्ञिगे ज्ञे ॥ त्यागी ज्ञः प्रज्ञासुणः सुखी क्षमावान् । स्रुक्तिज्ञो विगतभयश्च प्रधराज्ञो ॥ ९० ॥

युक्तिज्ञा विगतभयश्च पष्टराञ्जी ॥ १० ॥ टीका-चुष लिंहका हो तो श्वियोंका वेरी और घन, सुख, पुत्र इनसे रहित होते, फिरनेवाला, मूर्ख, खियोंकी बहुत अभिलापा रखनेवाला और अपने जनोंसे पराभव पाये । कन्याका हो तो दाता, पण्डित, छणवाच् सौस्यवाच, क्षयाचाच् (सहारनेवाला ), प्रयोग युक्ति जाननेवाला निर्भय होवे ॥ १० ॥

औपच्छन्द्रिकम् ।

परकर्मकृद्रस्वशिल्पबुद्धिकंणवान्विधिकरो बुचेऽकंजक्षे । नृपसत्कृतपिण्डताप्तवाक्यो नवमेऽन्त्योजितसेवकोन्त्यशिल्पः ११ टीका-चथ शनिकी राशि १०।११ में हो तो पराया काम करनेवाला, वरित्री, शिल्प कम करनेवाला, ऋणी, परायी आज्ञा पर रहनेवाला होने, पनका होने तो राजप्रजित वा राजवल्लम और विद्वान व्यवहार जाननेवाला भत्रकुल अथात योग्य वात बोलनेवाला होने । मीनका हो तो सेवक अर्थात परायी सेवाम तत्पर वा उसके सेवक जीते हुये रहें पराया अभिप्राय जाननेवाला नीच शिल्प करनेवाला होने ॥ ११ ॥

शाईंळिकितींदितम् ।
सेनानीर्वद्वित्तदारतनयो दाता सुभृत्यः क्षमी ।
वेजोदारग्रणान्तितः सुरगुरो स्यातः पुमान्त्रोजभे ॥
करपाङ्गः समुलार्थमित्रतनयस्त्रागी प्रियः शोक्षभे ।
बाँचे भूरिपरिच्छदात्मजसुद्धत्साचित्र्ययुक्तः सुक्षी ॥ १२ ॥
टीका ─वृहरति जीम सार्थ ११८में हो तो सेनापित और धनादप भृ की, बहुत सुर होने, दाता होने, भृदर अच्छे होंने, क्षमावान होनें, तेज स्वी, सीसे सुखवान, प्रख्यात कीर्तिवाला होने। शुक्र राशि२।७ में हो तो स्वरूप देह, सुखी, धन व मित्रोंसे शुक्त, सत्युत्रवाला, उदार होने, सबका-प्यारा होने। द्वधकी राशि ३।६ में हो तो घर परिवार बहुत होने, हुत्र-जीर मित्र बहुत होनें मन्त्री होने और सुखी रहै ॥ १२ ॥

शार्दुलविक्रीडितम्।

चान्द्रे रत्नश्चतस्वदारिवेशवश्वहासुखेरिन्वतः ।
सिंहे स्याद्धलनायकः सुरगुरी मोक्तश्च यबन्द्रभे ॥
स्वर्शे माण्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापितवा धनी ।
कुम्भे कर्कटवत्परुलीन मकरे नीचोऽल्पवित्तोऽसुखी ॥१३॥
टीका-चन्द्र राशि (४) का बृहस्पति हो तो मणि, पुत्र, धन, सी,
ऐश्वर्ष, दुखि, सुस इनसे प्रक रहै । सिंहका हो तो सेना समहोंमें श्रेष्ठ रहै
और कर्कमें कहा हुआ फलभी कहना स्वराशिका ९११२ में हो तो माण्ड--

अोर कर्कमें कहा हुआ फलभी कहना स्वराशिका ९।१२ में हो तो माण्ड-लिक ( कुछ गांवका राजा ) वा प्रधान, अथवा सेनापति, वा धनवान् होंदी कुम्मका हो तो कर्कके वरावर फल जानना, मकरका हो तो नीचकर्म करनेवाला, अल्पवित्तवान्, दुःखित होवे ॥ १३ ॥

पुष्पितात्रा ।

परयुवतिरतस्तदर्थवादेर्ह्यतिभवः कुळपांसनः कुजक्षे । स्वबळमतिधनो नरेन्द्रपूज्यःस्वजनविभुः प्रथितोऽभयःसितेस्वे १२॥

टीका-शुक्त मंगलकी राशि १।८ का हो तो परिश्वयोंमें आसक्त रहें और परिश्वयोंके अपराधानुवन्तोंसे धनहरण करावे, कुळ पर कलंक लगा-वै। अपनी राशि २।७ का हो तो अपने वल व अपनी खुद्धिसे धन कमावे, राजपूच्य होवे, अपने वन्धु नर्नोमें प्रधान होवे, विख्यात व निर्भय होवे॥ १४॥

औपच्छन्द्रिकम् । तृपङ्कत्यकरोऽर्थवान्कछाविन्मिञ्चने षष्ठगतेऽतिनीचकर्मा ॥ रविचशंगतेऽमरारिपूच्ये सुभगःस्त्रीविजितो रतः कुनार्याम् १५॥ टीका-शुक्र मिथुनराशिमें हो तो राजकार्य करनेवाला, धर्मदान, कल व गीत बाजे यन्त्रादि जाननेवाला होवे। कन्याराशिमें हो तो आति नीचंक्में करनेवाला होवे। शिव राशि १०। ११ में हो तो सब लोगोंको प्यास, स्रीके वश रहनेवाला वा विकल स्रीमें आसक रहे॥ १५॥

# शिखरिणी।

द्विभायोंऽथीं भीरः प्रवलमद्शोकश्व शशिमे । इसे योषाप्तार्थः प्रवल्खुनितर्मन्दतनयः ॥ गणेः पूज्यः सस्वस्तुरमसहिते दानवग्रसे । झषे विद्वानात्त्रो नृपजनितपूजोऽतिसुभगः ॥ १६ ॥

दीका-शुक कर्कका हो तो दो श्री होंबें और मांगनेवाला, भयश्रक, जन्मद, अति दुःरित होने। सिंहका हो तो श्रीका कमाया धन पाने और श्री जसकी प्रधान रहे सन्तान थोडी होने। धनका हो तो बहुतोंका पूज्य, धनवान होने। मीनका हो तो विद्वान और संपन्न, राजप्रज्य, सबका प्यारा होने। १६॥

## वसंततिलका ।

यूर्लोऽटनः कपटवान्त्रिस्ह्यमेऽने । कीटे तु बन्धवधभाक् चपछोऽष्ट्रणश्च ॥ निर्हीसुर्लार्थतनयः स्लिक्तिश्च छेख्ये । रक्षापतिभवति सुख्यपतिश्च वौषे ॥ १७॥

टीका-शानि मेपका हो तो मुर्ख और फिरनेवाला, कपटी, नेत्ररहित होवे। दृश्विकका हो तो मारने वांधनेवाला, इत्यारा, जल्लाद होवे, चपल होवे, निर्दयी होवे। मिथुन वा कन्याका हो तो निर्ल्ल और दुःखित, अपुष, लिखनेमें मुल जानेवाला, रक्षास्थान (केंद्र) आदिका पति या नेष्ट (पति) होवे॥ १७॥

#### मंदास्कांता (

वर्ज्यस्त्रिष्टो न बहुविभनो भूरिभायों वृषस्थे। ख्यातः स्वोच्चो गणपुरबल्यामपुन्योऽर्थवांश्च॥ क्रिंक्ण्यस्वो विकल्रद्शनो मातृद्दीनोऽस्ताऽज्ञः। सिंद्देऽनायों विसुलतनयो विष्टिकृत्सूर्यपुत्रे॥ १८॥

टीका-शनि वृषका हो तो अगम्यासियोंका गमन करनेवाला, ऐश्वर्य-रहित, बहुत स्त्रियोंवाला होने । तुलाका हो तो पर्ण्यातकीर्ति और समूह-श्रामसेनाआदिमें पूल्य और धनवान होने । कर्कका हो तो दिखी, दन्त-रोगवाला मातृरहित, पुत्ररहित, मूर्ख होने । सिंहका हो तो मूर्ख, दुःखित, पुत्ररहित, और भार ढोनेवाला होने ॥ १८ ॥

# ञार्द्छविक्रीडितम्।

स्वन्तः प्रत्ययितो नरेन्द्रभवने सत्पुत्रजायाधनो । जीवक्षेत्रगतेऽर्केने पुरवलधामायनेताऽथवा ॥ अल्पस्तीधनसंवृतः पुरवलधामायणीर्मन्ददक् । स्वक्षेत्रेमिलनःस्थिराधेविभवो भोका च जातः प्रमान्॥१९॥

टीका-एह क्षेत्र ९११२ का शनि हो तो स्वन्तः अन्त्य अवस्थामें सुख पाने । अथवा स्वन्तः मृत्यु उसकी शुप्त कर्मसे होने । दुर्मरण अपघात अल्पमृत्यु, जलप्रवाह, तुंगपात, अग्नि, विष, शक्कादिसे न होगी, राजद्वार... में उसकी प्रतीति होने और उसके खी सुखी, पुत्र सत्पुत्र, धन सद्धन होने और सेना वा शामका अधिनेता (श्रेष्ठ) होने जो शनि स्वक्षेत्र १०११ का हो तो परायी खी न पराये धनसे युक्त रहे शान न सेनामें अश्रणी ( सुख्य ) होने, नेत्र मन्द होने, सर्वदा मैला शरीर रक्से, धन न ऐश्वर्य स्थिर रहे, भोगवान होने ॥ १९॥

#### पुष्पितामा ।

शिशिरकरसमागमेक्षणानां सदशफ्छं प्रवदन्ति स्प्रजातम् ॥ फर्डमधिकमिदं यद्त्र भावाद्भवनभनाथगुणैर्विचन्तनीयम् ॥ २०॥ इति श्रीवृहजातके यह राशिशीरुयोगाऽघ्यायोऽघादशः ॥१८॥

टीका-नो चन्द्र राशिक फल कहे हैं वही लगराशिक भी कहते हैं और हरिफल भी चन्द्रमाक चरावर लग्ने कहते हैं । भावफल व भावेश फल बलातुसार होता है जैसे लग्न राशि बलवान हो लग्नेश भी बलवान हो तो शरीर पुष्टि अधिक होगी। एक बलवान एक लघु बली होनेसे समान द्वीगी, एक बली एक हीन बली होनेसे थोडी होगी, दोनोंके निर्वलवामें शरीर पुष्टि न होगी इसी प्रकार सर्वन मावेशोंका फल विचारना ॥ २०॥

इति महीथरिवरिचतायां बृहज्जातकत्तापाटीकायां यहरा-

शिशीलयोगाऽध्यायः ॥ १८ ॥

दृष्टिप्रलाऽध्यायः १९.

शाद्कविकीडितम् ।

चंद्रे भूपबुधौ नृपोपमगणी स्तेनोऽधनश्चाज्ये । निस्वःस्तेननृमान्यभूपधिनकः भेष्यः कुजार्धेगीरे ॥ नृस्थेऽयोव्यवहारिपायिनबुधाभीस्तन्तुवायोऽधनी । स्वक्षे योधकविज्ञभूमिपत्त्योऽयोजीविह्योगिणौ ॥ १ ॥

टीका—अब चन्द्रमा पर बहुदृष्टिके फर्ळ कहते हैं—भेवके चन्द्रमा पर मङ्गलकी दृष्टि हों तो जुलाउमान राजा होने, जुवकी दृष्टिते पंडित, क्षुह्रसातिकी दृष्टिते राजाके दृत्य, शुककी दृष्टिते राजान, शानिकी दृष्टिते चोर, सूर्यकी दृष्टिते निर्वत (दिर्दित) होता है। ऐतेही भेव लग्नके दृष्टिकल जानना। वृक्षके चन्द्रमा पर मङ्गलकी दृष्टिते द्विती, जुवकी दृष्टिते राजा, शानिकी दृष्टिते चोर, वृह्रस्पतिकी दृष्टिते राजमान्य, शुककी दृष्टिते राजा, शानिकी दृष्टिते दात (प्रयंक्षक करनेवाला) होता है। ऐतेही

बुषलध्रमें भी दृष्टिफल जानना । मिथुनके चन्द्रमा पर वा ामथुन लग्न पर भौग दृष्टिसे लोहा शस्त्रादिक व्यवहार करनेवाला, बुपदृष्टिसे राजा छरुदृष्टिने पण्डित, शुक्रदृष्टिने निष्मय, शनिदृष्टिने तन्तुवाय ( सूत्रादि वीननेवाला ), सूर्य दृष्टिसे दरिदी, कर्कके चन्द्रमा पर और कर्क स्त्रपर भीम दृष्टि हो तो युद्ध जावनेवाला, बुधदृष्टिसे कविता करनेवाला, ग्ररुदृष्टिते पण्डित, शुक्र दृष्टिते राजा, शनि दृष्टिते शस्त्रव्यापारी, खूर्यसे नेत्ररोगी होवे ॥ १ ॥

शार्दुलविकी।डितम् ।

ज्योतिज्ञां ढ्यानरेन्द्रनापितन्प्रश्मेशा बुधाबेहरी । तद्दद्भप्तम्प्रणयुताः षष्ठेऽञ्जूभे स्याश्रयः ॥ जूके भूपसुवर्णकारवणिजः शेषेक्षिते नैकृती। कीटे युग्मपिता नतश्चरजको व्यङ्गोऽधनो भूपतिः ॥२॥

दीका-सिहके चन्द्रमापर और सिहल्जनपर अधहिशे ज्योतिषशासका जाननेवाला, बृहस्पतिसे धनवान, शुक्ते राजा, शनिसे नापित अ**र्था**त हज्जाम, सूर्यहाधिसे राजा मङ्गलहाधिसे राजा, होवे। कन्याके चन्द्रमा पर और कन्यालग्न पर खुधहाधिसे राजा, बृहस्मतिसे सेनापति शुकक्षे निष्ठण अर्यात् सर्वकार्यज्ञ, अशुन शनि सूप मङ्गलकी दृष्टिशे स्निके आअयसे जीवन करे। तुलाके चन्द्रमा और तुला पर खपदृष्टि राजा, बृहस्पतिसे सुवर्णकार, शुक्रक्षे बनियां व्यापारी, सूर्य शनि भौगदृष्टिक्षे जीववाती होवे । वृश्विकके चन्द्रमा और वृश्विकलप्र पर बुनदृष्टिसे (युग्मनिता ) दो नेटाओंका निता और कोई ऐसा भी अथ करते हैं कि, उसके दो निता अर्थात् एकते जन्म दूसरेका थर्मपुत्र इत्यादि, बृहस्पति हष्टिशे नम्र, शुक्रदृष्टिशे रजक ( घोबी ) शानिदृष्टिले अङ्गद्धीन, सूर्यदृष्टिले दरिखी, भीमदृष्टिले राजा होने ॥ २ ॥

ञार्दूछिनिकीडितम्। ज्ञात्युर्वीश्वनाश्रयश्च तुरगे पार्यः सदम्भः शठ-। श्चात्यवीं शनरेन्द्रवाण्डतधनी द्रव्यानभूषो मृग ॥ भूपो भूपसमोऽन्यदारनिरतः शेंपैश्च कुम्भस्थिते । इ स्यज्ञो नृपतिर्बुधश्च झपगे पापश्च पापेक्षिते ॥ ३॥

टीका—धनके चन्द्र और धनलग्न पर बुधकी दृष्टि हो तो अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्वामी रहे, ग्रुरुदृष्टिमे राजा, शुक्रदृष्टिमे बहुत जनांका आश्रम होने, शानि सूर्य मङ्गलकी दृष्टिमे दम्मी, झंठा पासण्ड धर्मनाला और पराये और कार्यमे विग्रस होने । मकरके चन्द्रमा मकर लग्न पर दुष दृष्टिमे राजाओंका राजा, ग्रुरुदृष्टिमे राजा, शुक्रदृष्टिमे पण्डित, शनिदृष्टि, से धनवान, सूर्यदृष्टिमे दरिद्री, भौमदृष्टिमे राजा होने । कुम्मके चन्द्रमा व लग्न पर खुषदृष्टिमे राजा, ग्रुरुदृष्टिमे राजा, ग्रुक्रदृष्टिमे परायी बीमें तस्पर, शुक्रदृष्टिमे राजा, ग्रुरुदृष्टिमे परायी बीमें तस्पर, शुक्रदृष्टिमे पण्डित, शुक्रदृष्टिमे पल्डिन, शुक्रदृष्टिमे पण्डित, शुक्रदृष्टिमे पण्डि

शार्द्छिनिक्रीडितम् । होरेशर्भदछाश्रितः भ्रुभकरो दृष्टः शशी तद्गत- । ह्यंशे तत्पतिभिस्सुद्धद्रवनगैर्वा नीक्षितः शस्यते ॥ यत्प्रोक्तंप्रतिराशिवीक्षणफर्छतिद्वादशांशे स्पृतं । सूर्यावैरवछोकितेपि शाशान् झेयं नवांशेष्वतः ॥ ४ ॥

टीका—चन्द्रमा जिस राशि जिस होरामें बैठा है उसको उसी होराचक रियत यह देखे तो जन्ममें शुभफल देनेवाला होगा। जैसे चन्द्रमा सूर्यहोरामें हो और चन्द्रहोरा स्थित यह उसे देखे तो शुभ होगा, इसी प्रकार लग्नमें भी होरेशफल जानना। ऐसे ही देष्काणमें भी जानना, जिस देष्काणम चन्द्रमा हो उसी देष्काणम चन्द्रमा हो उसी देष्काणम चन्द्रमा हो उसी देष्काणमा चन्द्रमा हो उसी देष्काणमारिके स्वामी, से चन्द्रमा देखा जाय तो शुभफल देगा ऐसेही नवांश, हादशांश, त्रिशांशकोंकेभी फल जानने। और चन्द्रमाको

स्वगृहगत वा नित्रराशिगत यह देखे तो शुक्तफल देगा । शत्तुक्षेत्रस्थग्रहदृष्टि-से अशुक्त फल करेगा ऐसेही लग्नमें भी जानना । द्वादशांश फलके वास्ते जो मेषादि प्रतिराशिगत चन्द्रमा पर दृष्टिफल कहे गये हैं वहीं कहने चाहिये । इसमें भी कर्कद्वादशांश विना चन्द्रदृष्टि अशोभन कहते हैं इससे चन्द्रमा पर सूर्यादिकोंकी दृष्टिका फल नवांशोंमें जानना ॥ ४ ॥

> वसन्ततिलका । आरक्षिको वघराचिः कुशलो नियुद्धे । ' भूगोर्थवान्कलहङ्कित्शितिजांश्रसंस्थे ॥ मूर्सोऽन्यद्वारनिरतः सुकविः सितांशैः । सत्कान्यकृतसुखपरोऽन्यकल्ञगश्च ॥ ५ ॥

टीका —चन्द्रमा मङ्गलके नवांश १। ८ में हो और उस १र द्वर्यहृष्टि हो तो नगरकी रक्षा करनेवाला अर्थात् कोतवाल होवे, मङ्गलकी दृष्टि प्राणवाती, द्वथकी दृष्टिस महन्युद्ध जाननेवाला, ग्ररुदृष्टिसे राजा, शुक्रदृष्टिसे धनवान, शानिदृष्टिसे कलह करनेवाला होवे चन्द्रमा शुक्र नवांश २। ७ में सूर्यदृष्टिसे मूर्सं, भौमदृष्टिसे परस्रीगमन करनेवाला, द्वश्वदृष्टिसे सुन्दरं काव्य करनेवाला, शुक्रदृष्टिसे सुन्दरं आसक, शनिदृष्टिसे परस्रीगमन करनेवाला होवे॥ ५॥

वसंत्ततिलका । बोधे हि रङ्गचरचौरकवीन्द्रमन्त्री। गेयज्ञज्ञिल्पनिपुणः श्रज्ञिनि स्थितेंऽज्ञे ॥ स्वांज्ञेऽल्पगात्रधनलुज्धतपस्विसुस्यः।

स्त्रीपोष्यकृत्यनिरतश्च निरीक्ष्यमाणे ॥ ६ ॥

टीक्ना—चन्द्रमा बुध नवांश ३। ६ में सूर्यहर हो तो सब, जीयते चोर, बुधस कविश्रेष्ठ, गुरुसे मन्त्री, शुक्से गान जाननेवाला, शनिसे शिल्य-कम जाननेवाला होवें। चन्द्रमा अपने नवांश ४ में सूर्यहर हो तो शरीर छरा, मङ्गल दृष्टिसे धनखोत्ती अर्थात् रूपण, खुघसे तपस्वी, वृहस्पतिसे सुल्य प्रधान, शुक्तसे ख्रियोंसे पालन पानै, शनिदृष्टिसे कार्यासक्त होने ॥६॥

> प्रहाषंणी । सक्रोधों नरपंतिसंमतो निधीशः । सिंहांशे प्रशुरसुतोऽतिहिंसकर्मा ॥ जैवांशे प्रथितवस्रो रणोपदेष्टा । हास्यज्ञः सचिवविकामबृद्धशीसः ॥ ७ ॥

टीका-चन्द्रमा सिंहांशकमें सूर्थदृष्ट हो तो कोषी, भीमसे राजवहम, अधि निषियोंका मालिक, ग्रुरुते प्रभु अर्थाद् निसकी आज्ञा सब मानें, शुक्रसे पुत्ररहित, शनिसे क्र्र कर्म करनेवाला होवे । चन्द्रमा वृहस्पतिके नवांश ९ । १२ में सूर्यदृष्ट हो तो मल्यात बलवाला, भीमसे संप्रामिविष जाननेवाला, जुपसे हास्यज्ञ ( खुशमशस्त्ररा ) ग्रुरुदृष्टिसे सन्त्री, शुक्रदृष्टिसे नपुंसक, शनिदृष्टिसे धर्ममति होवे ॥ ७ ॥

ञाछिनां ।

अल्पापत्यो दुःखितः सत्यिप स्वे । मानासक्तः कर्माण स्वेऽनुरक्तः ॥ दुष्ट्योष्टः क्रपणश्चाकिमागे । चन्द्रे मानौ तद्वदिद्वादिद्वष्टे ॥ ८॥

टीका-चन्द्रमा शनिक नवांश १०११ में सूर्यहर हो तो सन्तान थोडी होने । मौमते घनद्रव्यका प्राप्तिमें भी दुःखदी पाने । खपसे गार्निता, छस्ते अपने छल्योग्य कर्मोमें आतक, शुक्ते दुर्शक्षयोंका प्यारा, शनिसे रुपण (सृजों) हो । इसो प्रकार तत्काल नवांशक नश्तो यहहरिका लघमें भी कहना । परन्तु कर्क नवांशक विना चन्द्रहरि अशुम्न होती है यह सर्वत्र जानना । ऐसे ही स्पर्वे फल चन्द्रमाके उक्त सुल्य कहना यहां जो चन्द्रमा पर सूर्यदृष्टिका फल होगया है वह सूर्य पर चन्द्रहरिका जानना नहीं कहना ॥ ८॥ वसंततिलका-वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं । तत्पुष्टमध्यरुष्ठताञ्चमसुत्क्रमेण ॥ वीर्यान्वितों शक्पतिनिरुणादि पूर्वे। राज्ञीक्षणस्य फलमंज्ञफलं ददाति ॥ ९ ॥

इति श्रीवराहमिहिरविर॰वृ॰ दृष्टिफलाऽध्यायः ॥ १९ ॥ टीका-नवांशक दृष्टिफल शुप्ताशुप्त दो प्रकार कहा गया है जैसे आर-क्षिक और वपरुचि, इसमें विचारना चाहिये कि वर्गोत्तमांशके चन्द्रमामें जो बहदृष्टिफल शुप्त कहा है वह अति शुप्त होगा, अपने अंशकस्य चन्द्रमाका जो शुन फल है वह मध्यम होगा, परांशकके चन्द्रमामें जो शुन फल कहा है वह थोडा होगा । अशुप्त फलके लिये विषरीत जानना जैसे परनवांशक-स्य चन्द्रमार्ने दृष्टिफल जो अशुप्त कहा है वह अत्यन्त दुरा होगा । स्वनवां-शकमें मध्यम, वर्गोत्तमांशकमें थोडा होगा । इसी प्रकार छत्र और सूर्यका भी दृष्टिफल जानना । इसमेंभी व्यवस्था है कि, लय चन्द्र सूर्यमें जो अधिक बलवान होगा वह औरके फलको दवायके अपने उक्त फलको अवश्य देगा । जैसे जिस नवांशकमें चन्द्रमा स्थित है उसका स्वामी बलवाच हो तो चन्द्रनवांशक दृष्टिफळ प्रवल होगा । और पूर्वोक्तराशि दृष्टिफल, होरा-देष्काणफल, द्वादशांशकफलको दनायके अंश दृष्टिही फल देगी, एवं सर्वत्र जानना ॥ ९ ॥

इति महीधरिदरिचेतायां बृहज्जातकमापाटीकायां दृष्टिफलाऽध्यायः ॥ १९ ॥

## भावाऽध्यायः २०.

मन्दाकांता-शूरः स्तब्धो विकलनयनो निर्घृणोऽके तत्रुस्ये । मेषे सस्वस्तिमिरनयनः सिंहसंस्थे निज्ञान्यः॥ जुकेन्योऽस्वः शशिगृहगते बुहुदाक्षः पत्तक्ने । भूरिद्रव्यो नृपहत्वचनो वकरोगी द्वितीये ॥ १ ॥ टीका—अव भावाध्यायमें प्रथम सूर्यका भाव फल कहते हैं—सूर्य लगें हो तो शरमा, विलम्बसे कार्य करनेवाला, दृष्टिहीन, निर्दयी होते। इतना फल सब राशियों में सामान्य है, जो लग्नमें सूर्य मेपका हो तो धनवान, और नेत्ररोगी। सिंहका सूर्य लग्नमें हो तो राज्यन्य होते। तुलाका सूर्य लग्नमें हो तो अन्या होते और दिस्त्रीमी हो, कर्कका सूर्य लग्नमें हो तो खहुदाक्ष (टेढी) तिर्छी दृष्टिवाला अथवा नेत्रमें फुली होते। लग्नसे दूसरा सूर्य हो तो धनवाच होते, परंतु राजा उसका धन हरे, मुखमें रोग रहै ॥१॥ उपोद्गता—मतिविकमवांस्तृतीयगेऽक विसुक्तः पीडितमानसश्चर्ये।

असुतो धनविज्ञितिस्त्रकोणे वस्त्वाश्च्युजितश्च श्रुष्ठ्याते॥२॥ टीक्ग-सूर्य तीसरा हो तो दुव्हिमान, पराकमी होते। चौथा हो तो सुसरिहत और मनमें पीडित रहै। पश्चम हो तो धन और पुत्ररहित रहै। सूर्य छठा हो तो वस्त्वान् और शत्रुक्षोंसे जीता हुआ रहै॥ २॥

वसंतितिलका-स्त्रीभिर्गतः परिअवस्मद्ने पतङ्गे। स्वल्पात्मजो निधनमे विकलेक्षणश्च॥

धर्मे सुतार्थसुतभाक्सुखज्ञौर्यभावस्ते ॥ लाभे प्रसृतधनवान्पतितस्तु रिःफे ॥ ३ ॥

टीका—सूर्य सातवां हो तो जियोंसे हारा हुआ रहें। आठवां हो तो सन्तान थोडी और नेत्र चञ्चल होनें। नवम हो तो पुत्र व धनका सुल भोगनेवाला होने। दशम हो तो सुली और धनवान होने। ग्यारहवां हो तो चनवान होने। ग्यारहवां हो तो चनवान होने। व ॥

शार्दृेखिनिक्रीडितम् । मुकोन्मत्तनडान्धद्दीनबिषरभेप्याः शशाङ्कोद्ये । स्वर्क्षानोञ्चगते घनी बहुसुतः सस्वः कुटुम्बी घन ॥ दिस्रो आतृगते सुत्ते सतनये तत्योक्तभावान्वितो । नैकारिर्शुदुकायविद्वमदनस्तीक्ष्णोऽसम्बारिगे॥४॥ d

टीका-चन्द्रमा लग्नका मेन वृत कर्क राशियोंसे अन्य राशियोंमें हो तो ग्रुंगा अथवा ( उन्भत्त ) बावला, वा मर्ख, वा अन्वा, वा नीचकर्म करने-वाला, वा ब्विर, वा पराया दास होवे। जो चन्द्रमा लग्नमें कर्कका हो तो धनवाज् हो, मेषका हो तो बहुत बेटे हों । वृषका हो तो धनवाज् होते । लभसे दूसरा चन्द्रमा हो तो वडा इद्धन्ववाला होने, तीसरा हो तो प्राण-घाती होने, चौथा हो तो सुसी, पांचवां हो तो पुत्रवान हो, छठा हो तो बहुत शत्रु होर्वे और शरीर सुकुमार, मन्दाग्नि, मन्दकाम, उत्रस्वभाव, आल्सी, कार्य करनेमें अवज्ञा करनेवाला और निरुवमी होवे ॥ ४ ॥

ज्ञार्द्छविकी डितम् । ई्र्जुस्तीत्रमदो मदे बहुमतिर्व्याध्यदितश्राष्ट्रमे । स्रोभाग्यात्मन्मित्रवन्युधनभाग्धर्मस्थिते शीतगौ ॥ निष्पत्तिं समुपैति धर्मधनधीशौर्येर्धुतः कर्मगे । ख्यातो भावगुणान्वितो भवगते श्चद्रोऽङ्गहीनो व्यये ॥ ६ ॥

टीका-चन्द्रमा सप्तम हो तो ईर्ष्याचान्, ( दूसरेकी भलाईको बुराई माननेवाला ), अतिकामी होवे, अष्टम हो तो बुद्धिमान, चपलबुद्धिवाला और रोगपीडित रहै। नवम हो तो सब जनोंका प्यारा और पुत्रवान, मित्रवान्, वा बंधुयुक्त, धनयुक्त रहै । दशम हो तो समस्त कार्यकी निष्पत्ति ( कतकार्यता ) पाये और धर्म, धन, बुद्धि, बल इनसे युक्त रहे । ग्यारहवां हो तो सर्वत्र विख्यात और नित्य छामग्रक रहै। बारहवेंमें क्षद्र और अङ्गहीन होवे ॥ ५ ॥

> वसंतातिलका । लमे कुने क्षतत वर्षनगे कद्त्रो । धर्मेऽचवान्द्निकरप्रतिमोऽन्यसंस्थः ॥ विद्रान्धनी प्रखलपण्डितमन्त्र्यश्च-। र्घर्मज्ञविश्चतग्रणः परतोऽर्कवज्ज्ञे ॥ ६ ॥

टीका-मंगल लग्नमें हो तो शरीरमें प्रहारादिसे घाव लगा हो। दूसरा हो तो दुष्ट अन्न (बाजरा, बगढ, महुवा आदि) खानेवाला हो वे, नवम हो तो पापकर्ममें तरपर हो और शेष स्थानोंमें सूर्यका जैसा फल जानना । जैसे तीसरा हो तो बुद्धि व पराक्रमवाला हो। चौथेमें सुखरहित, पञ्चममें पुत्ररहित धनरहित; छठेमें चलवाच, सप्तममें खीका जीता हुआ, आठवेंमें थोडी सन्तान, नववेंमें पुत्र व धनका सुख, दशममें सुख व बलसहित, ग्यारहवेंमें धनवाच, वारहवेंमें पतित होवे। अब बुधके भावफल कहते हैं- बुध लग्नका हो तो विद्वाच (पण्डित) होवे। दूसरा हो तो धनवाच, तीसरा हो तो दुर्जन, चौथा हो तो पण्डित, पञ्चम हो तो मन्त्री, छठा हो तो शत्ररहित, सातवां हो तो धर्मझ, आठवां हो तो ख्यात, ग्रणवाच, और भावेंमें सूर्यके छल्य फल जानना। जैसे बुध नवम हो तो पुत्र, धन, सुख, इनसे पुक्त रहे। दशममें सुख और बलयुक्त रहे। न्यारहवेंमें धनवाच, बारहवेंमें धनतत होवे॥ ६॥

#### इन्द्रवज्रा ।

विद्वान्सुवाक्यः क्रुपणः सुखी च धीमानज्ञाञ्चः पितृतोऽधिकश्च ।
नीचस्तपस्वी सधनः सलाभः खल्रश्च जीवे क्रमज्ञा विल्ल्यात् ७॥
टीका-वृहस्पति लग्नका हो तो पण्डित होवे, दूसरेमें सुन्दरवाणी,
तासरेमें रूपण अर्थात् मूनी, चौथेमें सुसी, पाँचवेंभे बुद्धिमान्, छठेमें
शत्ररहित, सातवेंमें अपने पितासे अधिक, आठवेंमें नीचकर्म करनेवाला,
नवममें तपस्वी, दशममें धनवान्, ग्यारहवेंमें लाभवान्, बारहवेंमें सल दुर्जन होवे ॥ ७॥

#### तामरसम्।

स्मरानिष्ठणः सुखितश्च निल्मे प्रियकलहोऽस्तगते सुरतेप्सः । तनयगते सुखिती भृगुपुत्रे ग्रुरुवद्तोऽन्यग्रहे सघनोन्त्ये ॥ ८ ॥ टीका-शुक लग्नका हो तो कामदेवकी कलामें निपुण और सुखी होवे, समम स्थानमें हो तो कलहको प्यारा मानवेवाला और झीसङ्गकी अभिलापा रखनेवाला होवे, पञ्चमस्थानमें सुखी फल है, अन्यभावों में बृहरपितके तुल्य फल जानना जैसे दूसरेमें सुंदर वाणी, तीसरेमें रूपण, चौथेमें सुखी, पञ्चममें बुद्धिमान, छठेमें शत्रुरहित, सातवें अपने पितासे अधिक, आठवेंमें नीच, नवममें तपस्वी, दशममें धनवान, ग्यारहवेंमें लाभवान, वारहवेंमें दुर्जन, इसमें भी यह विशेष है कि अपने उच्च मीनका शुक्र जिस किसी भावमें हो तो धनवान ही करेगा ॥ ८॥

शिलरिणी-अदृष्टार्थौ रोगी मदनव्ज्ञगोऽत्यन्तमस्तिनः । शिञ्जत्वे पीढात्तेः सवितृसुतस्त्रस्यस्माक् ॥ गुरुस्वश्लौंचस्थे नृपतिसदृज्ञो ग्रामपुरपः । सुविद्धांश्चार्वेङ्को दिनकरसमोन्यत्र कथितः ॥ ९ ॥

टीका-शनि दुला, धन, मकर, इस्म, मीनसे और राशियोंका लमें हो तो नित्य दरिद्री, नित्य रोगी, अतिकामी, अतिमिलिन, बाल्यावस्थामें पीढित, आलसी वाणी होय । जो लमें ७ । ९ १० । ११ । १२ राशिका हो तो राजलुत्य होवे और माम नगरका स्वामी होवे, पण्डित होवे, अंग सुक्ष्य होवे । और भावोंका फल सूर्यके बराबर कहा है जैसे दूसरा शिव धनवान और सुखरोगी और राजा घन हरे ऐसे फल करता है । तीसरा हो तो बुद्धिमान, पराक्रमी होवे । चौथा हो तो सुखरहित पीडित रहे । एक्षम हो तो विपुत्र धनरहित । छठा हो तो बलवान शक्त होवे । सातवां हो ता खीके वश रहे । आठवां हो तो सन्तान थोडी होवे और नेत्रकलारहित होवे । नवम हो तो पुत्र, धन, सुखवाला होवे । दशम हो तो सुखी ब खलवान होवे । ग्यारहवां हो तो धनवान, वारहवां हो तो पतित होने ॥ ९ ॥

मालिनी-सुद्धद्दिपरकीयस्वर्क्षतुङ्गस्थितानां । फल्लमञ्जपरिचिन्त्यं लग्नद्देशदिभावैः ॥ समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्यः । कथयति विपरीतं रिप्फषप्टाप्टयेषु ॥ १० ॥

टीफ़ा-इतने जो जानफल कहे गये हैं सब लमसे फल देते हैं " मूर्तिच होरा शशिमञ्ज विन्वात् " इस वचनसे लग्न और चन्द्रराशि दुल्य फल वाली कही हैं परन्तु यहां चन्द्रराशिसे नहीं है लग, थन, सहजादि शार्वोमें नैसी राशि सहदादिमें यह होगा नैसाही शुजाशुज फल उस जावका देगा ( सुहृद् ) मित्र. ( अरि ) शत्रु, ( परकीय ) उदासीन, ( स्वर्क्षे ) अपनी राशि ( तुंग ) उच ये संज्ञा हैं, मित्रराशिवाला पूर्ण शुप्त फल देगा, अशुप्त-फल कम देगा, शत्रुराशिवाला अशुमफल देगा, ऐसाही नीचका भी, और परकीय जो उदासीन है वह शुप्त और अशुप्त भी देगा, स्वर्क्षवाला अशुप्त-फल पूर्ण देगा, उच्चवाला शुप्त फल अधिक देगा, शुप्तफल देनेवाला जिस भावमें होगा उसकी बृद्धि, और अशुप्तफल देनेवाला उस भावकी हानि करैगा सत्याचार्य कहते हैं कि, शुप्त यह जिस भावमें हैं उसकी बृद्धि, पाप जिस भावमें होगा उसकी हानि होती है परन्तु छठा आठवां बारहवां इनमें उत्हटे फल जानने जैसे पापग्रह बारहवें व्ययकी हानि, अष्टम मृत्युकी हानि, छठे रोग व शत्रुकी हानि करते हैं इसमें एक आचार्यका भेद हुना है परन्छ शाब उत्तरीचर वलवान होता है, पूर्वोक्कल सामान्य और पीछेका कहा हुआ बलवान होताहै और इिद्यानोंको उनका बलाबल देखके फल कहना उचित है, व्यवस्था इस विषयमें बहुत है परन्तु यहां अन्य बढ़नेके भयसे थोडासा सारतर लिख दिया है ॥ १० ॥

अलुष्ट्य-उचित्रकोणस्तसुद्धच्छत्रनीचगृहार्कगैः।

शुर्भं सम्पूर्णपादीनद्छपादाल्पनिष्फलस् ॥ ११ ॥ २० ॥ इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहज्जातके भावाऽच्यायः ॥ २० ॥ टीक्गा—महक्रण्डलीमें फल शुभाशुम दो प्रकारके हैं, शुम फल उन्तस्य मह पूर्ण देता है, स्वक्षेत्रवाला आधा देताहै, मित्रराशिवाला चौथाई फम देता है, स्वक्षेत्रवाला आधा देताहै, मित्रराशिवाला चौथाइ फल देता है, शत्रु राशिवाला पादेरे भी कम और नीचराशिका और अस्तंगत मह कुल भी

शुन्नफल नहीं देता,पाप यह उल्लेट फल देते हैं जैसे अस्तक्षत व नीचका यह अशुन्नफल पूरा देता है, शत्रुक्षेत्रवाला चौथाई कम, मित्रक्षेत्रवाला आधा, स्वक्षेत्रवाला चौथाइ, त्रिकोणवाला पादत्ते नी कम, उचवाला कुछ भी नहाँ देता, ये भावफल दसान्तर अष्टकवर्यगोचर्ये कहना॥ ११॥ इति मही विरु वृहजातकन्नाषाटीकायां भावाऽध्यायो विंशः॥ २०॥

# आश्रययोगाऽध्यायः २१.

#### पुष्पितात्रा ।

कुलसमकुलमुरुपबंधुपूज्यापनिसुखिओगिनृपाः स्वभैकबृद्धचा । परविभवसुद्धतस्वबंधुपोष्यागणपबल्लेजनृपाश्च मित्रभेषु ॥ १ ॥

टीक्ना—अब आश्रययोगाच्याय कहते हैं—जिसके जन्ममें एक यह रवराशियत हो तो अपने कुलके अनुसार विभव पाता है अर्थाद अपने कुलवालोंके तुल्य होता है । वो यह अपनी राशिके हों तो अपने कुलमें सुख्य श्रेष्ठ होवे । तीन स्वगृहमें हों तो बन्धु लोगोंका पूज्य, चार स्वगृही हों तो धनयाच, पांच हों तो सुखी, छः हों तो अनेकभोग भोगनेवाला राजाके तुल्य होवे, सात हों तो राजा होवे । मित्र राशिमें एक यह हो तो पराये विभवसे जीवे । दो हों तो मित्रोंसे, तीन हों तो अपनी जातवालोंसे, चारमें भाइयोंसे, पांचमें बहुतोंका स्वामी होवे, छः में सेना-पति सातमें राजा होवे ॥ १ ॥

#### मालिनी।

जनयति तृपमेकोऽप्युचगो मित्रहरः । प्रचुरधनसमेतिम्मत्रयोगाच सिद्धम् ॥ विधनविभुखमूढव्याधितो बन्धतप्तो । वधदुरितसमेतः श्रुनीचक्षंगेषु ॥ २ ॥

टीका-उचका यह मित्रदृष्टिवाला एक भी हो तो राना होवे। जो उचगत यह मित्रदृहसे अक भी हो तो बहुत धनसहित सिद्ध होता है। तिसहे तन्मनें एक यह शहराशिका वा नीनका हो तो वह निर्देश होते! विनन्ते को हों तो वर्षिका और सुत्तरिहन की होते! तिर हों में दुखीं वर्षिका और नुत्ते भी होता है । चार हा वो हुवींका तीन फल्लाहित रोगी भी होते। बांच हों वो बन्यरते नन्तात्त्वक रहे। बा हों तो बहुत दुखा रहे। वह हो नाव हों तो सम्बद्धक केल सहंद्रा रहे। २ "

# इपनानिः।

न द्वन्सरुप्तं रूपमाइ सत्यों न भागमेवायदतः दद्वन्ति । कत्यांश्मेदो न तयात्ति रागेरवित्रसंगत्तित्विति दिव्युग्रसः॥३॥ यद्मा-नत्वादारं जन्तरं द्वन्तरुष्ट अच्छा नहीं क्हेरे और यददादारं द्वन्तरुप्त नरतं हैं कि प्रतन्तते द्वन्तराखाते हो अग्रुप्त क्हेरे हैं। विष्युप्त कहरे हैं कि प्रतनतत्ते द्वन्तराखात्य द्वरा है तो दह नजी रखेंते सामेग तो स्था नजी हो हा नार्वेते इस दिये प्रदोक्ति आविष्ठंग है. इन्हारुप्त ही नन्तरे अग्रुप्त है इस दुन्तरंग्न इस नहीं है। व्

#### इसंतातिङ्का ।

यातेष्वतत्त्वहनभेषु हिनेशहोगं । स्यातो नहावमक्षायपुतात्वेताः ॥ नान्त्री शुभेषु युति नाक्ष्मान्तिर्देश्यः। सोभाग्यधीमपुरतान्ययुतः प्रजातः॥ ४॥

टीका निवन रात्में पायह सूर्य होराने हो अयाव दिवन राधि योंके प्रेक्ट्रेने हो दो वह नड़प्प तके दिल्यात और वहा क्यानी, वटवाव-वनवाद, अदिदेशकी, होवें और सनग्रियें क्यानकी होराने अग्रुत यह हो तो यह (कोनड़) स्तताव, कालियाव, हुसी- सबका प्यारा, दुष्टि-नाव, नहर वार्णवाहा होवे। 2 ।

इन्द्रज्ञा-तास्तेष होरास्त्रपार्द्वगात होया नराः पूर्वग्रुपेष्ठ मध्याः । व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेष्ठ मस्यो भवन्युक्तुपीर्वेर्द्वानाः ॥ ६ ॥

टीका-अब विपरीतमें कहते हैं कि, जो समराशिम सूर्यकी होरामें पाप यह हों तो पूर्वीक शुप्तफल मध्यम जानने, ऐसेही विषम राशि चन्द्र-होरामें शाम यह हों तो फल पध्यम जानने और विपरीत हों तो उलटा जानना, जैसे समराशिके चन्द्रहोरामें पाप यह हों तो पूर्वोक्त महोवाम, बल, धन, तेजसे हीन होते । ऐसेही निषम राशिके सूर्य होरामें शुन यह हो तो मृदुशरीर, कान्ति, सौल्य, सौमाग्य, खुद्धि, मधुर वाणी ये फल उलटे होवे 🛭 इनमें भी यह बहुत हीनेसे फल बहुत और यह थोड़े होनेसे फल थोड़ा कहना ५।

#### वसंतातिलका ।

कल्याणह्यपग्रुणमात्मसुद्धहकाणे । चन्द्रोन्यगस्तद्धिनाथगुणङ्करोति ॥ व्यालोद्यतायुषचतुश्चरणाण्डजेषु । तीक्ष्णोतिहिस्रग्रस्तल्परतोऽटनश्च ॥ ६ ॥

टीका-जिसके जन्ममें चन्द्रमा अपन वा तत्कालामित्रके देष्काणेम हो तो उसके रूप एण अच्छे होवें। जिसके देष्काणमें चन्द्रमा है वह तत्कालमें सम हो तो रूप राज मध्यम होंगे । ऐसेही शत्रु हो तो रूप राजसे हीन होवे । सर्प्यदेकाणका चन्द्रमा हो तो उत्रस्वनाव, उदाताग्रुध देक्नाणमें प्राणिवातके वास्ते हथियार उठाय रक्खे, चौपाया राशिके देण्काणमें चन्द्रमा हो तो ग्रुरुवीका गमन करनेवाला होनै. अण्डन पक्षी राशिके देष्काणमें हो तो फिरनेवाला होवे, जहां दोकी प्राप्ति अर्थात अपने देष्का-णमें और सर्पद्रेष्काणमें भी हो तो दोनों फल होंगे। सर्पद्रेष्काण-कर्कका उत्तर वृश्विकका पूर्व मीनका मध्य द्रेष्काण और उदातायुध-मेपका भथम, मिश्रुनका दूसरा, सिंहका प्रथम, तुलाका द्वितीय, कुम्मका प्रथम देष्काण और पक्षी अण्डन राशि जानना ॥ ६ ॥

जिसके जन्ममें एक यह शत्रुराशिका वा नीचका हो तो वह निर्द्धन होंने। जिसके दो हों तो दरिद्री और सुखरहित भी होने। तीन हों तो दुःखीं दरिद्री और मुर्ख भी होता है। चार हा तो पूर्वोक्त तीन फलसहित रोगी भी होने। पांच हों तो चन्धनसे सन्तापग्रक रहै। छः हों तो बहुत दुःखतम रहै। सात हों तो मृत्युतुल्य क्रेस सर्वदा रहै॥ २॥

# उपजातिः ।

न कुम्भछमं ग्रुभमाह सत्यो न भागभेदाद्यवना वदान्त ।
कर्त्यांश्मेदो न तथास्ति राशेरातिप्रसंगस्तिवाति विष्णुग्रुप्तः॥३॥
टाका-सत्याचार्यं जन्ममें कुम्मछम अच्छा नहीं कहते और यवनाचार्यं कुम्मछम समस्तको नहीं किन्तु छम्में कुम्मद्वादशांशको अशुभ कहते हैं। विष्णुग्रुप्त कहते हैं कि यवनमतसे कुम्मद्वादशांश द्या है तो वह सभी छमेंमें आवेगा तो क्या सभी द्यरे हा जाउँगे इस लिये यवनोक्ति अतिमसंग है कुम्मछम ही जन्ममें अशुभ है कुछ कुम्भांशक द्या नहीं है ॥ ६ ॥

वसंतातेलका ।

यातेष्वसत्स्वसमभेषु दिनेशहोरां। ख्यातो महोद्यमबळायेषुतोतितेजाः॥ चान्द्री शुभेषु युनि मादेवकान्तिसौख्यः। सौभाग्यधीमधुरवाक्ययुतः प्रजातः॥ ४॥

टीका-जिसके जन्ममें पापग्रह सूर्थ होरामें हो अर्थात् विपम राशि-योंके पूर्वदलमें हो तो वह मलुष्य सर्वत्र विख्यात, और वडा उद्यमी, बलवात्, धनवात्, अतितेजस्वी, होवे और समराशिमें चन्द्रमाकी होरामें अशुन ग्रह हो तो मृद्द (कोमल ) स्वनाव, कान्तिमान्, सुसी, सबका प्यारा, बुद्धि-मान, मशुर वाणीवाला होवे ॥ ४ ॥

इन्द्रवद्रा-तास्त्रेव होरास्वपरक्षंगामु ज्ञेया नराः पूर्वग्रुणेषु मध्याः । व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेषु मत्यां भवन्त्युक्तगुणेविंहीनाः ॥ ५ ॥ टीका—अब विपरीतमें कहते हैं कि, जो समराशिमें सूर्यकी होरामें पाप यह हों तो पूर्वीक शुनफल मध्यम जानने, ऐसेही विषम राशि चन्द्र-होरामें शुन यह हों तो फल मध्यम जानने और विपरीत हों तो उलटा जानना, जैसे समराशिके चन्द्रहोरामें पाप यह हों तो पूर्वीक महोद्यम, बल, घन, तेजसे हीन होवे। ऐसेही विषम राशिके सूर्य होरामें शुन यह हो तो मृदुशरीर, कान्ति, सौल्य, सौभाग्य, दुन्दि, मधुर वाणी ये फल उलटे होने। इनमें भी यह बहुत होनेसे फल बहुत और यह थोड़े होनेसे फल थोड़ा कहना।

#### वसंतातिलका ।

कल्याणरूपगुणमात्मसुद्धहकाणे । चन्द्रोन्यगस्तदाधनायगुणङ्करोति ॥ व्याळोद्यतायुधचतुश्चरणाण्डनेषु । तीक्ष्णोतिहिस्रगुरुतल्परतोऽटनश्च ॥ ६ ॥

टीका-जिसके जन्ममें चन्द्रमा अपन वा तत्कालमित्रके देष्काणेंमं हो तो उसके रूप एण अच्छे होतें। जिसके देष्काणमें चन्द्रमा है वह तत्कालमें सम हो तो रूप एण अच्छे होतें। जिसके देष्काणमें चन्द्रमा है वह तत्कालमें सम हो तो रूप एण अध्यम होंगे। ऐसेही शत्रु हो तो रूप एणसे हीन होवे। सप्पंद्रेष्काणका चन्द्रमा हो तो उमस्वमान, उद्यताग्रुय देष्काणमें पाणियातके वास्ते हथियार उठाय रक्खे, चौपाया राशिके देष्काणमें चन्द्रमा हो तो एक्झीका गमन करनेवाला होंने. अण्डज पक्षी राशिके देष्काणमें हो तो फिरनेवाला होंने, जहां दोकी प्राप्ति अर्थात अपने देष्काणणमें और सप्पंद्रेष्काण-कर्कका उत्तर दृश्चिकका पूर्व मीनका मध्य देष्काण और उद्यताग्रुय-मेषका प्रथम, मिथुनका दूसरा, सिंहका प्रथम, द्रलाका द्वितीय, कुम्मका प्रथम देष्काण और पक्षी अण्डज राशि जानना॥ ६॥

शान्तिनी-स्तेनो भोका पण्डिताटचो नरेन्द्रः । क्कीवः श्रूरो विधिकुद्दासवृत्तिः ॥ यापी दिस्रोऽभीव्य नगौत्तपांशे- । ज्वेषापीशा साश्चिवद्वादशोशैः ॥ ७ ॥

टीका-नवांशक फल कहते हैं-जिसका जन्म मेप नवांशकमें हो तो चोर होते, वृष्में भोगवान, मिथुनमें पण्डित, कर्कमें बनवान, सिंहमें राजा, कन्यामें नपुंसक, द्वलामें श्ररमा, वृश्चिकमें विना पैसा भार ढोनेवाला, अनमें (दास) ग्रलाम मकरमें पापी, कुन्भमें कूरस्वभाव, मीनमें निर्भय होते, परन्द्र इतने फल वर्गोत्तम रहितके हैं। वर्गोत्तम नवांश जैसे मेपलश्चमें मेषांश व्यवस्में वृषांश इत्यादिमें जन्म हो तो पूर्वोक्त फल होते परन्द्र राजा होते जैसे मेप वर्गोत्तमांश हो तो चोरोंका राजा होते वृष्में भोगियोंका राजा इत्यादि और द्वादशांशेंमें राशितुल्य फल जानना ॥ ७ ॥

वसंततिलका ।

जायान्वितो बछविभूषणसत्त्वयुक्तः । स्तेजोतिसाइसयुतश्च कुने स्वभागे ॥ रोगी मृतस्वयुवतिर्विषमोन्यदारो । दुःखी परिच्छद्युतो मछिनोऽकपुत्रे ॥ ८ ॥

टीका-मंगल अपने निशांत्रोंमें हो तो सीसे सहित, बलसे स्वपण, उदा-रता, अति तेजसे युक्त रहे, साहसका काम करनेवाला होवे। शनि अपने निशांत्रमें हो तो रोगी रहे, बी मरे, कोधस्वभाव होवे, परस्वीमें आसक रहे, दुःसी रहे, घर व वस और परिवारसे युक्त हो, मालिन रहे ॥ ८ ॥ वलन्तित्रलका-स्वांशे गुरी धनयशःसुखबुद्धियुक्ता-।

स्तैनित्यूच्यनिरुगुद्यमभोगनन्तः ॥ मेथाकळाकपटकाव्यविवाद्शिल्य-। शाखार्थसाइसयुताः शशिनेऽतिमान्याः ॥ ९ ॥ टीका-बृहस्पित अपने त्रिशांशकमें हो तो धन, यश, सुख, बुद्धि और तेज इनसे यक्त रहै, सब लोकोंमें मान्य होने, निरोगी और उद्यमी होने, भोगवाच होने, बुध अपने त्रिशांशकका हो तो बुद्धिमाच, गीत, नाच,पुस्तक, चित्रका जाननेवाला होने, कपटी और दम्मी होने, कविता और बोलनेमें चुत्र होने, शाक्षार्थको जाननेवाला साहसी व अतिमान्य होने ॥ ९ ॥

#### मन्दाकान्ता।

स्वे त्रिशांशे बहुसुतसुखारोग्यमाग्यार्थेरूपः । शुके तीक्ष्णः सुरुखितवषुः सुप्रक्षणिद्वियश्च ॥ शूरस्तव्यो विषमवथको सद्धणाव्यो सुखिज्ञो । चार्वक्षेष्टो राविशशियुत्तेष्वारपूर्वाशकोष्ठ ॥ ३० ॥ इति श्रीवराहमिहिरविराचिते बहुज्ञातके आश्रय-योगाऽष्याय एकविंशः ॥ २१ ॥

टीका-शुक अपने त्रिंशांशकमें हो तो बहुत पुत्र, बहुत सुस, निरोग, ऐश्वर्यवाच, धनवाच, खपवाच, कोई ' मार्याधंखपः ' ऐसा कहते हैं वहाँ स्त्री सुखवाच होवे, क्रस्वमाव, कोमल अङ्ग, इन्द्रियसे असावधान अर्थात् बहुद्वीगामी होवे। मंगलके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो शरमा, चन्द्रमा हो तो शिथिल। शनि त्रिंशांशमें सूर्य हो तो विषमस्वमाव। चन्द्रमा हो तो जीववाती। बृहस्पतिके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो खणवाच, चन्द्रमा हो तो धगवाच्। खप्र त्रिंशांशमें सूर्य हो तो सुलवाच्। शुक्र त्रिंशांशमें सूर्य हो तो शोजनशरीर, चन्द्रमा हो तो पण्डित। शुक्र त्रिंशांशमें सूर्य हो तो शोजनशरीर, चन्द्रमा हो तो सर्वजनिय होवे॥ १०॥ इति महीधरविरचितायां बृहज्जातकभाषाटीकायामाश्रययोगाऽच्यायः॥२३॥

प्रकीर्णाऽध्यायः २२. वैतालीयम् ।

स्वर्श्वदुङ्गमूळित्रिकोणगाः कण्टकेषु यावन्त आश्रिताः । सर्वे एव तेऽन्योन्यकारकाः कर्मगस्तु तेपां विशेपतः ॥ ३ ॥ टीका-कोई यह अपनी राशिका वा उचका वा मुलिनिकोणका केन्द्रमें हो और दूसरा कोइ यह ऐसाही स्वोच मुलिनिकोण वा रहराशिका केन्द्रमें हो तो ये दोनों परस्पर कारक होते हैं । इसमें दशमगत यह कारक विशेष होता है उदाहरण आगे है ॥ १ ॥

#### रथोद्धता ।

कर्कटोद्यगते यथोड्पे स्वोचगाः कुनयमार्कसूरयः । कारका निगदिताः परस्परं छम्रगस्य सक्छोंबराम्बुगः ॥२॥



टीका-कारक योगका उदाहरण-जैसे कर्क छम्में चंद्र और ग्रह, चतुर्थ शनि, सप्तम मङ्गल, दशम सूर्य, ये सब केन्द्रमें उचवर्ती हैं तो परस्पर कारक हुवे; ऐसेही स्वगृह मूल त्रिकोणवाले भी कारक होते हैं लग्नगत महका दशम चतुर्थवाला यह उचादि राशिगत हो तो कारक कहलाता है॥ २॥ अनुष्टुप् ।

स्वित्रकोणोचगो हेतुरन्योन्यं यदि कर्मगः । सुहत्तद्धणसम्पन्नः कारकश्वापि स स्मृतः ॥ ३ ॥

टीका-कारकका हेत्र स्वराशि मलिकिकोणीचगत यह है किन्तु जब वह केन्द्रमें हो और वैसाही स्वगृहादिस्थित यह उससे दशमस्थानमें हो, दशमस्थानमें अधिक इस प्रयोजनसे कहा कि तत्कालमें वह मित्र होगा तद्युणसम्पन्नता पावेगा ॥ ३ ॥

अनुषुप् ।

ह्युभं वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सद्रहे । अञ्चन्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यप्रहेषु च ॥ ४ ॥

टीक्ना—जिसका वर्गोत्तम लग्न नवांशमें जन्म हो, अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांशकमें हो, उसका सारा जन्म शुन हागा औ जिसके जन्ममें वांशिस्थानमें शुनग्रह हो उसका भी जन्म शुन ही होगा, वेशिस्थानसूर्य जिस भावमें बैठा है उससें दूसरे भावको कहते हैं और जिसके चारहों केन्द्रोंमें कोईनी केन्द्र महरहित नहीं उसका भी सारा जन्म शुन होगा, इसमें शुनग्रह होनेसे विशेषही शुन होता है और जिसके जन्मम प्रवाक कारक ग्रह पढ़े हैं उसका भी जन्म शुनतर हो जायगा, ये उत्तरीत्तर विशेष फलवाले कहे हैं ॥ ४ ॥

## वैताछीयम् ।

मध्ये वयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था ग्रुक्तन्मलप्रपाः ।
पृष्ठोभयकोदयर्शगास्त्वन्तेन्तः प्रथमेषु पाकदाः ॥ ५ ॥
टीक्का—िजसके जन्ममें बृहस्पति वा चन्द्रराशीश वा लप्नेश केन्द्रमें
हो जसकी मध्यावस्था जवानी सुखसे व्यतीत होवे । जित्रका दशापित दशाप्रवेश समयमें पृत्रोदय राशि १।२।९।४।१०। में हो तो अन्तमें दशा-फल देगा, जो दशाप्रवेश समयमें दशापित मीन १२ का हो तो दशान्तर्दशाके क्षीका-कोई यह अपनी राशिका वा उचका वा मुलिनिकोणका केन्द्रमें हो और दूसरा काइ यह ऐसाही स्वोच मुलिनिकोण वा स्दराशिका केन्द्रमें हो तो थे दोनों परस्पर कारक होते हैं । इसमें दशमगत यह कारक विशेष होता है उदाहरण आगे है ॥ १ ॥

## रथोद्धता ।

कर्कटोद्यगते यथोडुपे स्वोचगाः कुजयमार्कसूरयः । कारका निगदिताः परस्परं लग्नगस्य सकलोंवराम्बुगः ॥२॥



टीका-कारक योगका उदाहरण-जैसे कर्क छमें चंद और ग्रह, च्हर्थ शनि, सप्तम मङ्गल, दशम सूर्य, ये सब केन्द्रमें उचनतीं हैं तो परस्पर कारक हुपे, ऐसेही स्वमृह मूल त्रिकोणवाले भी कारक होते हैं लग्नगत ग्रहका रशम चतुर्थवाला यह उचादि राशिगत हो तो कारक कहलाता है॥ २॥

#### अनुषुप् । वेदारमोद्यं स्टि वर्ग

स्वतिकोणोचगो हेतुरन्योन्यं यदि कर्मगः । सुहत्तद्वणसम्पन्नः कारकश्चापि स स्मृतः ॥ ३ ॥

टीका-कारकका हेतु स्वराशि मलत्रिकोणोचगत यह है किन्तु जब वह केन्द्रमें हो और वैसाही स्वगृहादिस्थित यह उससे दशमस्थानमें हो, दशमस्थानमें अधिक इस प्रयोजनसे कहा कि तत्कालमें वह मित्र होगा तद्युणसन्पचता पावेगा ॥ ३ ॥

#### अनुषुष् ।

छुभं नगौत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सद्रहे । अञ्चन्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यप्रहेषु च ॥ ४ ॥

टीका-जिसका वर्गोत्तम तम्र नवांशमं जन्म हो, अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांशकमें हो, उसका सारा जन्म शुप्त हावा औ जिसके जन्ममें वेशिस्थानमें शुप्तमह हो उसका भी जन्म शुप्त ही होगा, वेशिस्थानसूर्थ जिस भावमें बैठा है उससें दूसरे भावको कहते हैं और जिसके चारहों केन्द्रोंमें कोईमी केन्द्र महरहित नहीं उसका भी सारा जन्म शुप्त होगा, इसमें शुप्तमह होनेसे विशेषही शुप्त होता है और जिसके जन्ममं प्रवाक्त कारक मह पड़े हैं उसका भी जन्म शुप्ततर हो जायना, ये उत्तरीत्तर विशेष फळवाळे कहे हैं ॥ ४॥

## वैतालीयम्।

मध्ये वयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था ग्रुक्तन्मछप्रपाः ।
पृष्ठोभयकोदयर्शमास्त्वन्तेन्तः प्रथमेषु पाकदाः ॥ ५ ॥
टीका—िजसके जन्ममें बृहस्पति वा चन्द्रराशीश वा छप्नेश केन्द्रमें को उसकी मध्यावस्था जवानी सुससे व्यतीत होवे । जिवका दशापित दशाप्रवेश समयमें पृष्ठोदय राशि १।२।९।४।१०। में हो तो अन्तमें दशा-फुछ देगा, जो दशाप्रवेश समयमें दशापित मीन १२ का हो तो दशान्तर्दशाके मध्यमें फल देवै, जो शीर्पोदय ३ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९१ का हो तो दशाप्रवेश समयमें फल देवे ॥ ५ ॥

पुष्पितात्रा ।

दिनकररूभिरौ प्रवेशकाले गुरुभृगुजौ भवनस्य मध्ययातौ । रविसुतज्ञाज्ञीनो विनिर्गसस्यो ज्ञाज्ञितनयः फळदस्तु सर्वकाल्म्॥६॥ इति श्रीवराइमिहिरकृते बृहजातके प्रकीर्णकाऽध्यायी

द्राविंशतितयः॥ २२॥

टीका-गोचराष्टकवर्गमें शुक्ताशुक्तफल देनेमें सूर्य और मङ्गल राशिके प्रथम तीसरे भागमें फल देता है बृहस्पति, शुक्र राशिमध्यविभागमें फल देते हैं, चन्द्रमा, शनि राशिके अन्त्यविभागमें फल देते हैं, द्रुष सन्नी समयमें फल देता है ॥ ६ ॥

इतिमही ॰ विराचि ॰ बृहज्जातकन्नापाटीकायां प्रकीर्णकाऽध्यायः ॥ २२ ॥

## अनिष्टाऽध्यायः २३. शार्द्रकविकी डितम् ।

लगात्पुत्रकलत्रभे शुभपतिप्राप्तेऽथवाऽऽलोकिते । चन्द्राद्वा यदि सम्पद्स्ति हि तयोञ्जयोऽन्यथाऽसम्भवः ॥ पायोनोद्यगे खौ रविसुतो मीनस्थितो दारहा। पुजस्थानगतश्च पुत्रमरणं पुत्रोऽवनेर्यच्छति ॥ 🤰 ॥

टीका-जिसके जन्ममें छत्रसे वा चन्द्रमासे पश्चमनाव स्वामी वा शुभवहोंसे शुक्त वा दृष्ट हो तो उसको पुत्रसम्पत्ति होगी। जिसका पञ्चमताव रुप्र चन्द्रमासे स्वनाथसौन्पग्रहयुक्त दृष्ट न हो तो उसको प्रत्रसम्पत्ति न होगी । ऐसा ही छम चन्डमासे सप्तमताव स्वनाथ वा सौम्पग्रह युक्त दृष्ट हो तो खीसम्पत्ति होगी । अन्यथा नही होगी, पुत्र और कछत्र वे दो मान उपलक्षणमात्र कहे हैं, ऐसा निचार लगादि सभी भागों में चाहिये । दूसरा योग-लग्नमें कन्याका सूर्य, सप्तममें मीनका शनि हो तो दारहा योग होता है-पुरुषके जीवितहींमें झी मरण देता है । और कन्याका सूर्य लग्नमें और मकरका मङ्गल पंचममें हो तो पुत्रमरणयोग पुत्रशोक देता हैं ॥ १ ॥

## प्रभावति ।

च्य्रयहैः सितचतुरस्रसंस्थितेर्मच्यस्थिते भृशतनयेऽथवोश्रयोः । सोम्ययहैरसहितसंनिरीक्षिते जायावघो दहननिपातपाञ्चाः ॥ २ ॥

टीका — जिसके जन्ममें शुक्रसे चतुर्थ अष्टम क्रमह (सूर्य, भीम, शनि) हों उसकी सी अग्रिसे जल मरे। जो शुक्र पापमहोंके बीच हो तो उसकी सी ऊंचेसे निरके मरे और शुक्र पर शुभमहोंकी दृष्टि न होने और शुभमहोंसे सुक्र भी न हो तो उसकी सी फांसी आदि बन्धनसे मेरे। ये दहन निपात मासले मरणके है योग पुरुषके जीवितमें सी भरणके हैं॥ २॥

## वसंततिलका ।

ल्याद्भयारिगतयोः भिन्नितिग्मरङ्ग्योः । पत्न्या सर्देकनयनस्य वदन्ति जन्म ॥ युनस्ययोर्नवमपञ्चमसंस्थयोवा । शुकाकृयोर्विकल्दारमुभन्ति जातम् ॥ ३ ॥

टीका-जिसके जन्ममें सूर्य चन्द्र छठे और बारहवें हों अर्थात् एक बारहवां एक छठा हो तो वह पुरुष एकनेत्र अर्थात् काणा होवे और उसकी सी भी काणी होते. जिसके जन्ममें सप्तम वा नवम वा पञ्चम सूर्य शुक्र इकडे हों तो उसकी सी अङ्गहीन होने ॥ ३॥

चेलञ्जालम् ।

क्रोणोद्ये भृगुत्तनयेस्त्तचक्रसन्धौ । वन्ध्यापतियोदि न सुतर्क्षेमिष्टकुक्तम् ॥ पापप्रहेर्व्ययमद्रुप्तपाद्यसंस्थः । श्लीण क्राज्ञन्यसुतक्ष्ठजनन्मधीस्ये ॥ ४ ॥ टीका-जिसका शनि लग्नमें हो और शुक्र चक्रसन्यि कर्क वृश्विक मीन नवांशकमें होकर लग्नसे समन नावमें हो तो उसकी स्त्री बाझ होने, यह योग मकर वृप कन्या लग्नसे होगा, जिसके बारहवां और सप्तम और लग्नमें अथवा इनमेंसे दोनों स्थानोंमें वा एकही स्थानमें पापग्रह हो और श्लीण चन्द्रमा लग्न वा पञ्चममें हो तो उसको स्त्री पुत्र कुळशी न होने ॥ ४ ॥

## इरिणी।

असितकुजयोर्वगेंऽस्तस्थे सिते तद्वेक्षिते । परगुवतिगस्तो चेत्सेन्द्र स्त्रिया सह पुंश्वलः ॥ भृगुजज्ञज्ञिनोरस्तेऽभाय्यों नरो विस्तुतोऽपि वा । परिणततन्त्र नुस्योर्देशे ग्रुभैः प्रमदापती ॥ ५ ॥

टीक्ना-शिन ना मंगलके वर्गका शुक सप्तमभावमें हो और शिन ना मङ्गल उसे देखे तो वह पुरुष परश्चीगमन करनेवाला होने और शिन मङ्गल सप्तमभावमें चन्द्रमा सहित हों और शिन ना मङ्गलके वर्गमें स्थित जो शुक्र देखता हो तो वह पुरुष द्वीसहित व्यिभचारी हो अर्थात पुरुष परश्चीमें आपक्त और शुक्र चन्द्रमा एक साथिमें हो और उनसे सप्तम स्थानमें शान मङ्गल हो तो (अन्नार्थ) स्वीरहित अथना पुत्ररित होने और पुरुषमह और स्वीयह दोनों शुक्रराशिमें हों और समम भावमें शिन मङ्गल हो तो वह वृद्धानस्थामें वृद्धी सी पाने ॥ ५॥

मन्दाकान्ता ।

वंशच्छेता समदसुसम्बन्ददेत्येन्यपापेः । शिल्पी त्र्यंशे शशिसुतयुत्ते केन्द्रसंस्थार्किहष्टे ॥ दास्यां जातो दितिसुतग्रुरो रिःफ्गे सोरभागे । नीचोऽर्केन्द्रोर्मदनगतयोर्हष्योः सूर्यजेन ॥ ६ ॥

टीका-निसके जन्ममें चन्द्रमा दशम और शुक्र सप्तम और पापग्रह चत्रर्थ हों तो वह वंशच्छेचा अर्थात् कुलवाती गोत्रहत्या करनेवाला ( दुर्योधन सरीला ) होने और बुध जिस त्रिंशांशमें हो उस राशिको लग्न वा केन्द्रमें बैठा हुवा शनि देखे तो वह पुरुष शिल्पविद्या चित्रादि कारी-गरी करनेवाला हो और जिसके शुक्र बारहवां शनिके नवांशकमें हो तो वह दासीपुत्र है कहना और जिसके सूर्य चन्द्रमा सप्तम स्थानमें हो शनिकी दृष्टि उन पर हो तो वह नीच कर्म करनेवाला होगा ॥ ६ ॥

शार्दूळिविकीडितम्।

यापालोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्थयोबाँह्यरू-। केन्द्रे कर्कटवृश्चिकांशकगते पापैर्धते ग्रह्मरू ॥ हिनत्री रिःफ्यनस्थयोरञ्जभयोश्चन्द्रोद्येस्ते खो । चन्द्रे खेवनिजेस्तगे च विकलो यद्यक्री वेहिंगः॥ ७॥

टीका-जिसके शुक्र मंगल सप्तम स्थानमें हों और उन पर पाप बहोंकी दृष्टि हो तो उसके शरीरमें बाहरसे रोग प्रगट रहेगा. जिसके चन्द्रमा कर्क वा वृश्विक नवांशकमें पापयुक्त हो तो उसको ग्रप्त रोग होते. जिसके दूसरे बारहवें शनि मङ्गल हों और चन्द्रमा लग्नमें सूर्य सप्तममें हो तो ( रिवत्री ) श्वेतकुष्ठी होवै । जिसको चन्द्रमा दशम, मङ्गल सतम हो और शनि वेशिस्थान अर्थात सूर्यंसे दूसरे भावमें हो तो अङ्गहीन होगा ॥ ७ ॥

वसंततिलका ।

अन्तः शशिन्यशुभयोर्मृगगे पतंगे । इवासक्षयप्रिहकविद्वधिग्रुल्मभाजः॥ शोषी परस्परगृहांशगयोरवीन्द्रोः । क्षेत्रेऽथवा युगपदेकगयोः कृज्ञो वा ॥ ८ ॥

टीका-जिसके जन्ममें चन्द्रमा, शनि मङ्गलके बीच हो और सूर्य मकरका हो तो उसके श्वास वा ध्रिहक (फीहा) वा विद्रिप वा गुल्म ये रोन

होंनें और सूर्य चन्द्रमाके नवांशकमें और चन्द्रमा सूर्यके नवांशकमें हो तो वह पुरुष ( शोषी ) शोषण रोगवाला होवे, अथना सूर्य चन्द्रमा दोनों सिंहा-श्वकमें ना कर्काशकमें हों तो शोषी ना ऋश (माडा ) शरीरनाला होवे ॥८॥

## वसंतातिलका ।

चन्द्रेश्विमध्यझपकाँकेष्ट्रगाजभागे । कुर्छी समन्दरुपिरे तद्वेक्षिते वा ॥ यातैस्त्रिकोणमिककाँकृषेर्घंगे च । कुर्छी च पापसहितैस्वकोकितेवां ॥ ९ ॥

टीका—चन्द्रमा धनराशिके मध्य अर्थांत पांचरें नवांशमें हो और मङ्गल या शिन उसके साथ हो अयदा मङ्गल शिनकी दृष्टि होने तो वह पुरुष छुटी होते, अयदा चन्द्रमा किसी राशिमें मीन वा कर्क वा मकर वा मेप नवां- शक्में और उस पर शिन वा मङ्गलकी दृष्टि हो तो छुटी होने परन्तु यहमी विचार चाहिये कि ऐसे योगोंमें चन्द्रमा पर शुप्त बहोंकी दृष्टि हो तो छुटी न होने परन्तु कण्डू विकार दाद खुजली बारुण आदि होने और जिसके वृश्विक वा कर्क वा बुप वा मकर ये राशि त्रिकोणमें हों और लसमें ही उसें सेंसे कोई राशि हो अथवा पद्मम नवममेंसे एक जगह और लम्नमें हो और तह राशि पायुक्त वा दृष्ट हो तो वह छुटी हो ॥ ९ ॥

## वैताछीयम् ।

निषनारिषनव्ययस्थिता रविचन्द्रारयमा यथा तथा । बळवद्रह्दोषकारणैर्महुजानां जनयन्त्यनेत्रतास् ॥ १० ॥

टीका-जिसके सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, शान बयासन्त्रव अप्टम और छठे और दूसरे और बारहवें होनें तो वह नेत्रहीन होने इन मानों और 'यहोंने यथाकम नियम नहीं है, चाहे इनमेंसे कोई बह उक्त मानोंमेंसे 'उक्सीमें हो किन्छ चार मानोंमेंसे यही चारबह हों और इतना मी निचार चाहिये कि इन यहाँमें जो बखवान हो उसका जो घातु उसके कोपसे नेत्र-हीन होना ऐसा कहना ॥ १० ॥

## वैतालीयम् ।

नवमायतृतीयघीषुता न च सोम्येरञ्जभा निरीक्षिताः । नियमाच्छ्रवणोपघातदा रद्वेद्धत्यकराश्च सप्तमे ॥ १३ ॥

टीका-जिसके पापग्रह नवम ग्यारहवें तृतीय और पंचम हो उनको शुम ग्रह न देखें तो उनमेंसे जो बखवान है उसके घातुके विकारसे कान फूट जावें बहिरा होवें । जो पाप ग्रह ( सूर्य, मङ्गळ, शनि ) सत्तममें झें उनको शुम ग्रह न देखें तो दांतोंका रोग होवे इसमें भी बखवान ग्रहकी वाद्य दन्त-हीन करती है ॥ ११ ॥

#### वैताछीयम् ।

उद्यत्युडुपेऽसुरात्यगे तपिज्ञाचोऽज्ञुभयोक्षिकोणयोः । सोपप्रुवमण्डले रवाबुर्यस्ये नयनापवर्जितः ॥ १२ ॥

टीका-चन्द्रमा लग्नमें हो और राहुबस्त ( महणसमयका ) हो और त्रिकोण ९।५ में पापमह श॰ मं॰ हो तो उस पर पिशाच लगा रहे और ५।९ में यही पाप हो और लग्नम सूर्य राहुबस्त होवे तो वह अन्द्रा होवे॥ १२॥

## शार्द्छविक्रीडितम् ।

संस्पृष्टः पतनेन मन्दगयुते यूने विलम्ने युरौ । सोन्मादोऽवानिने स्थितेऽस्तमवने जीवे विलम्नाश्रिते ॥ तद्वत्सूर्यपुतोदयेऽवनिसुते चम्मात्मजयूनगे । जातो वाससहस्राहिमतनये क्षीणे व्यये शीतगौ ॥ १३ ॥

वीका-जिसके जन्ममें सप्तम शनि और उन्नमें बृहस्पति हो तो उसको वायुरोग होवे। और जिसका मङ्गल सप्तममें, बृहस्पति उन्नमें हो तो उन्नमें (दिवाना) अर्थात् वावला होवे। और शनि उन्ममें हो सङ्गल नवम वा पञ्चम वा सप्तममें हो तो जन्मादी (वावला ) होवे। अथवा श्लीण-

चन्द्रमा और शनि चारहवां हो तौ भी वावला हाव। यहां महणका चन्द्रमा क्षीणतुल्य जानना ॥ १३ ॥

> वसंततिस्का। राज्यंज्ञपोष्णकरज्ञीतकरामरेज्ये-। नींचाधिपांज्ञकगतेरिरभागगेर्वा॥ एभ्योऽल्पमध्यवहुभिः क्रमज्ञः प्रसूता। ज्ञेयाः स्थुरभ्युपगमक्रयगर्भदासाः॥ १४॥

ढीक्ना—चन्द्रमा जिस नवांशकमें बैठा है उनका पति और सू० चं० बू० ये अपने नीचराशिके स्वामीके नवांशकमें वा शत्रुनवांशकमें हों तो वह दास अर्थात गुलाम होवे । इसमें और भी विचार है कि इन महोंमें नीचा-धिपांशमें शत्रुनवांशकमें एक यह हो तो वह अपने आर्जीविकाके वास्ते दास-कर्म करेगा । जिसके दो हों वह विकजानेसे दास बनेगा । जिसके तीन चार ऐसे हों तो वह गर्भदास अर्थात उसके माता वा पिताभी दासही होंगे ॥ १४॥

#### हरिणी।

विक्कतद्शनः पापैर्देष्टे वृषाजहयोदये । खरुतिरश्चभक्षेत्रे रुये दये वृषभेऽपि वा ॥ नवमसुत्रेगे पापैर्देष्टे रवावद्ददेशणो ।

दिनकरसुते नैकल्याधिः कुजे विक्रलः प्रमान् ॥ १५ ॥ दीका-वृप वा मेप वा वन लग्न हो और उसको पापग्रह देले तो (वि-स्तरसन) दांत उसके विरूप हों । जिस पापग्रहकी राशि १।८।५।१०। १९ वा २।९ लग्नें हो उसपर पाप ग्रहकी दृष्टि हो तो सल्वाट अर्थात् गंजा होगा। सूर्य नवम वा पञ्चम हो और उस पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो (अहदेक्षण) इसके नेत्र पुष्ट न रहें मन्द सर्वद्रा रहें। जो शनि नवम वा पञ्चममें पापदृष्ट हो तो उसके शरीरमें अनेक रोग रहें। जो मङ्गल पञ्चम वा नवममें पापदृष्ट हो तो वह अङ्गहीन होने॥ १५॥

## पुष्पितात्रा ।

व्ययसुत्धनधर्मगैरसौम्यैर्भवनसमाननिबन्धनं विकल्प्यम् ।
सुजगनिगडपाञ्घान्द्रकाणैर्वछवदसौम्यानिरीक्षितैश्वतद्भत् ॥ १६॥
टीका-जिसके बारहवें और पश्चम और दूसरे और नवम पापग्रह हों
तो उसको बछवान् महकी दशा अष्टकवर्गादिमें बन्धन मिलेगा । वह
बन्धन भी राशिसमान जानना । जैसे चौपाया राशि हो तो ररसीसे विधेगा ।
मत्रुष्पराशि हो तो कैद, कुम्म भी ऐसाही और कर्क मकर मीनमें बन्धनविना कैद अर्थात् पिक्षरे वा कठडेमें, वृश्विक राशिमें भूमि वा छोटासा
घर वा विल वा घर बनायके विधेगा । और जिसके जन्म भुजग वा
निगडदेष्काणमें हो और जिसका वह देष्काणं है वह राशि बलवान् और
पापदृ होवे तो भी बन्धन पावेगा । भुजग देष्काण-कर्कटका प्रथम बृश्विकका दूसरा, मीनका तीसरा । निगड देष्काण मकरका प्रथम जानना । पाशभृत् शब्द इनका सहचारी है जैसे भुजगपाशभृत्विगडपाशभृत् ॥ १६ ॥

हरिणी-परुषवचनोपस्मारार्तः क्षयी च निशापतौ । सरवितनये वऋाळोकं गते परिवेषगे ॥ रवियुमकुजैः सोम्यादृष्टैर्नभःस्थलमाश्चितै- । सृतकृपद्धनः पूर्वोदिष्टेर्वराधममध्यमाः ॥ १७॥

इति श्रीवराहिमिहिरिवर॰ वृहज्जातकेऽनिष्टाऽच्यायस्त्रयोविज्ञाः॥२३॥
टीक्ना—जिसके जन्ममें चन्द्रमा शनिके साथ हो और मङ्गल चन्द्रमाको देखे और जन्म समयमें परिवेष (सौंडल) भी हो तो कठोर बोली बोलनेवाला होते। और अपस्मार ( मृगी) रोग और क्षयरोग भी होते, इसमें भी तीन भेद हैं कि, चन्द्रमा शनिसहित हो तो कठोर वचन होते, चन्द्रमा शनिसहित मंगलदृष्ट हो तो मृगी होवे। और चन्द्रमा शनिसहित भौमदृष्ट हो और चन्द्रमा पर परिवेष सौंडल भी होतो क्षय रोगी होते। और सूर्य, मंगल, शनि, दशम, स्थानमें हो उन पर शुभमहकी दृष्टिन हो तो वह मतुष्य ( भृतक ) पराई सेवा करनेवाला होवे। इसमें भी विचारता चाहिये कि, सू॰ मं॰ श॰ मेंसे शुन यह दृष्टिरिहित एक यह होवे तो चाकरीमें भी उत्तम कर्म करेगा, दो यह हों तो मध्यम और तीनों हों तो अधम कर्म करेगा ॥ १७ ॥ इति महीपरकतायां बृहज्ञातकज्ञापाटीकायामनिष्टकथनाऽध्यायः ॥ २३ ॥

> स्त्रीजातक(ऽध्यायः २४. वसंततिलका । यद्यत्फलं नरभनेऽक्षममङ्गनानां । तत्तद्वदेत्पतिषु वा सकलं विधेयम् ॥ तासां तु भर्तमरणं निधने वपुस्तु । लक्षेन्दुगं सुभगतास्तमये पृतिस्तु ॥ १ ॥

टीका-जन्ममें जो जो फेड पुरुषोंके कहे हैं वह स्रियोंके असंत्रव हैं इस स्टिये खीजातक जुदा कहते हैं कि, जो 'वृत्ताताम्रादिक 'इत्यादि उक्षण हैं वे तो स्रियों के जुदे कहने । जो राजयोगादि हैं वह उनके भर्ताके होंगे ऐसा कहना । जो नामसयोगादि हैं वे दोनोंको फड देते हैं । अथवा समस्तफड पुरुषोंको कहना । और अष्टम स्थानसे स्थियोंके भर्ताकी मृत्यु-का विचार, और स्थियोंके उम्र तथा चन्द्रराशिसे शरीरका आकार और सममस्यानसे सौमाग्य और पतिके खनादिकका विचार करना चाहिये, ये सब आगे कहे जायेंगे ॥ १ ॥

> वसन्ततिलका । युग्मेषु लग्नशिक्तोः प्रकृतिस्थिता स्त्री । सच्छीलभूषणयुता शुभदृष्टयोश्च ॥ ओनस्थयोश्च मनुनाकृतिशीलयुक्ता । पापा च पापयुतवीक्षितयोर्ग्रणोना ॥ २ ॥

टीका-जिस स्रीके छम और चन्द्रमा समराशिके हों वह स्रियों में मुदु स्वभाववाळी होगी। और छत्र चन्द्रमा शुभवहोंसे दृष्टभी हों तो अच्छे चरित और भूषणोंसे भी युक्त रहेगी। जिसके छत्र चन्द्रमा विषयराशिमें हो तो पुरुषकासा आकार और स्वमाव हागा । उनपर पापमहोंकी दृष्टि हो अथवा पापबह युक्त हों तो पापी स्वभाव और सर्वराणरहित होगी। कोई शुन देनेवाला कोई अशुन देनेवाला जहां दोनों हो वहां मध्यम फल होगा ॥ २ ॥

#### इन्द्रवज्रा।

कन्येन दुष्टा त्रजतीह दास्यं साच्नी समाया कुच्रित्रयुक्ता । भूम्यात्मजर्से कमशोंक्षकेषु वक्तार्किजीनेन्दुजभागेनानाम् ॥३॥ दीक्-जिसके टम् ना चन्द्रमा मङ्गलकी राशि १ । ८ में हो और वह मङ्गलके त्रिशांशकमें भी हो तो विना विवाह पुरुषसङ्गम करे शनिके त्रिंशांशकमें हो तो विनाही विवाही दासी होवे, बृहस्पति त्रिंशांशकमें हो तो पतिवता होवे, उथके त्रिशांशमें हो तो मायावाली हो, शुक्के त्रिशां-'भर्में हो तो दृष्ट काम करे ॥ ३ ॥

#### इन्द्रवज्रा।

दुष्टा पुनर्भूः सग्रुणा कलाज्ञा ल्याता गुणैश्रापुरपूजितक्षे । स्यात्कापटी क्वीबसमा सत्ती च बौघे गुणाट्या प्रविकीर्षकामाध॥

टीका - जिस्का लग्न वा चन्द्रमा शुक्र क्षेत्र २ । ७ का हो और मौम त्रिशाशकमें हो तो वह श्री दुष्टरवभावकी होगी शनि त्रिशांशवें हो तो एक मर्ताके जीवित ही दूसरा भर्चा करे, बृह्स्पतिके त्रिशांशमें हो तो गीत, वादित्र, नाच, चित्र, कारीगरीके काम जाने । शुक्र त्रिशांशमें हो तो ग्रण-शीलादिते स्थात होवे । जो लग्न दा चन्द्रमा बुच क्षेत्र ३।६का हो और यङ्गलका त्रिंशांस हो तो कपटी होने, शनिके त्रिंशांसकमें हो तो हिजडे-की ऐसी सूरत होने, वृहस्पतिके त्रिशांसमें हो तो पवित्रता होने, उपित्रशां-शमें हो तो गुणवती और शुक्रविंशांशमें व्यक्तिचारिणी होवे ॥

शार्दृलिकीडितम् ।

स्वच्छन्दा पतिचातिनी बहुगुणा शिलिपन्यसाध्वीन्दुभे । जाचाराकुलटार्कभे नृपवधः पुंश्वीष्टतागम्यगा ॥ जैवे नैक्षुणाल्परत्यतिगुणा विज्ञानयुकासती ।

दासी नीचरतार्किभे पतिरता दुष्टाप्रजा स्वांशकैः ॥ ५ ॥ टीका-कर्कका चन्द्रमा वा कर्क तम मङ्गलके त्रिशांशों हो तो ( स्व-च्छन्दा ) अपने मनका व्यवहार करै किसीकी न माने, शनिके त्रिंशांशमें पतिको मारनेवाळी, बृहस्पतिको त्रिशांशमें बहुग्रुणवती, उपत्रिशांशमें शिल्प कर्म जाननेवाली, शुक्रित्रशांशमें बरे कर्म करनेवाली होवै। और सिंहका चन्द्रमा वा सिंहत्वय मङ्गळके त्रिशांशमें हो तो पुरुषके समान आचरण करै, शनिके त्रिंशांशमें कुलटा (व्यक्तिचारिणी ), बृहस्पतिके त्रिंशांशमें राजाकी स्त्री होवे, बुषके त्रिशांशमें पुरुषोंके स्वताववाळी, शुक्रतिशांशमें अगम्य पुरुषको गमन करनेवाली होवे । और लग्न वा चन्द्रमा बुहस्पतिके क्षेत्र ९ । १२ में हो और मङ्गलके त्रिशांशमें हो तो बहुत राणवती, शनि-के त्रिशांशमें ( अल्परति ) थोडा संगममें मदजल छोडनेवाली, बृहरपतिमें बहुएणा, बुधके त्रिशांशमें विज्ञानयुक्त, शुक्रके त्रिशांशमें पतिवता न होने और शिन क्षेत्र १०। ११ का लग्न वा चन्द्रमा मंगलके त्रिशांशमें हो तो दासी होनै, शनिके त्रिशांशमें नीचपुरुषसे गमन करनेवाली, बृहस्पतिके विंशांशमें अपने भर्नामें आसक रहनेवाली, बुधकेमें दूष्टरवसाव, शुक्रकेमें ( बांझ ) अपुत्रा होवै ॥ ५ ॥

अनुष्टुष्-राशिलमसमायुक्तैः फलं त्रिशांशकेरिद्म् । वलाबलिकल्पेन तयोक्क्तं विचिन्तयेत् ॥ ६ ॥ टीका-प्रतिराशिमें त्य चन्द्रमाके त्रिशांशफल कहे गये हैं अब लम और चन्द्रमा इन दोनोंमेंसे जो बलवान् हो उसके त्रिशांशका फल ठीक होगा तीन वलीका फल नहीं होगा ॥ ६ ॥

## प्रहर्षिणी ।

हक्संस्थावसितसितौ परस्परांग्ने शौके वा यदिवटराश्चिसम्भवोंग्नः । स्त्रीभिस्स्त्रीमद्नविषानछंप्रदीतंसंशान्तिनयतिनसक्कृतिस्थिताभिः७

टीका-जिसके जन्ममें शुक्र शनिके अंशकका और शानि शुक्रके अंशकका हो और दोनोंकी परस्पर दृष्टि भी हो तो वह श्वी आति कामातुर होने यहांतक कि चमढे वा कुछ वस्तुका छिङ्ग बनाकर दूसरी श्वीके हाथसे कामदेवस्त्री विपाधिको शमित करावे । और वृष वा तुछा छम हो और तत्काल कुम्म नवांश हो तो भी दक्षी योगका फल होगा ॥ ७ ॥

ञ्चार्द्द्रलिकीडितस् ।

श्चन्ये काष्ठ्रहवोऽबल्लेस्तिभवने सौम्यग्रहावीक्षिते । द्वीबोऽस्ते बुधमन्द्योश्चरग्रहे नित्यं प्रवासान्वितः ॥ • उत्सृष्टा रविणा कुनेन विचवा बाल्येऽस्तराज्ञिस्थिते । कृन्येवाञ्जभवीक्षितेऽकृतनये चूने नराङ्गच्छति ॥ ८॥

टीका-जिसके लग्न वा चन्द्रमासे सममभावमें कोई भी गह न ही समम भाव निर्वल हो और शुभग्रहोंकी दृष्टि समम नावपर न हो ती उसके मर्चा कापुरुष अर्थात निन्य होवे। अथवा लग्न वा चन्द्रमासे समम बुप वा शनि हो तो उसका भना निर्व परदेशमें रहेगा, ऐसेही स्थिर साथि हो तो नित्य पर रहे, दिस्वभाव हो तो कुछ पर रहे कुछ प्रवासी रहे। जिसके लग्न वा चन्द्रसे सूर्य समम हो तो उसको पति त्याय करे, जिसके गंगल हो आर उसे पापग्रह भी देखें तो वाल्यावस्थामें विषवा होवे, जिसके शनि हो और पापट्ट हो तो कन्याही बूखी होवे विवाह न करावे। शुमद्द्र होनेमें बड़ी उमरमें विवाह होवे, इतने सब फल लग्न वा चन्द्रमा जो बलवान हो उससे कहना॥ ८॥

शार्द्छिनिकीडितम् । आग्नेयैनिषवाऽस्तराशिसहितिमिश्रेः प्रनभूभेनेत् । इरे हीनबळेऽस्तगे स्वपतिना सौम्येक्षिते प्रोज्झिता ॥ अन्योन्यांशगयोः सितावनिनयोरन्यप्रसक्ताऽङ्गना । यूने वा यदि शीतर्श्निमसहितो भर्तुस्तदाऽजुज्ज्या ॥ ९ ॥

टीका-सगमस्थानके यहाँके फल पत्येकके जुदे कहे हैं, पापग्रह जब समममें बहुत हों तो केवल विधवा फल है, जब पाप और शुप्तग्रह भी सममें मिश्रित हों तो पुनर्श्व अर्थात् विवाहित पतिको छोटकर औरकी भार्या बनै, जिसका सूर्य वा मंगल वा शानि सममें हीनबली हो और शुप्तग्रहसे हुए भी हो तो उसको पति छोट देवे, जिसके जन्ममें शुक्र मंगलके अंशकका और मंगल शुक्रके अंशकका हो तो वह सी पराये पुरुपसे गमन करें। या शुक्र और मंगल चन्द्रमासे शुक्त होकर सममस्थानमें स्थित हों तो मर्चाकी आज्ञासे पराये पुरुषका गमन करें ॥ ९ ॥

#### शालिनी।

सौरारक्षें छप्रगे सेन्दुरुक्ते मात्रा सार्द्ध वन्धकी पापदृष्टे । कीजेऽक्तां हो सौरिणान्याधियोनिश्वास्त्रोणी वछभा सद्धहां हो १० विका-शनिकी सारि १० । ११ वा गंगलकी सारि १ । ८ का शुक्र चन्त्रमा लक्ष्में हो और उनपर पापयहों की दृष्टि हो तो वह बी और उसकी माता भी दोनों ( न्यभिचारिणी ) परपुरुष्णयन करनेवाली होवे । जिसके समम स्थानमें तत्काल स्पष्टमें मंगलका नवांश हो और समम भाव पर शनिकी दृष्टि हो तो उसके नागमें रोग रहे, ऐसेही शुमयहका अंशक समममें हो तो सन्दर मगवाली होवे ॥ १० ॥

#### शालिनी ।

वृद्धो युर्तः सूर्यगर्शेशके ना खीठोठः स्यात्कोघनश्चावनेये । रोकिकान्तोऽतीनसोभाग्ययुक्तो विद्वान्भर्त्तानेपुणज्ञश्च वौघे॥२१॥

टीका-जिसके जन्ममें सममस्थानमें शनिका अशक वा राशि हो तो उसका भर्ता बढा और मुर्ख-होगा। जिसके मङ्गलका अंश वा राशि सप्तममें हो उसका मर्चा श्वियोंकी अति इच्छा करनेवाला और कोषी भी होगा । ऐसेही शुक्रके राशि अंश होनेमें भर्चा सुरूप ग्रणवान होवे। बुधकी राशि अंशमें भर्त्ता पण्डित और सब काम जाननेवाला होवे ॥ ११ ॥

## प्राप्यतामा ।

मदनवञ्चगतो चृदुश्च चान्द्रे त्रिदश्खरौ ग्रुणवाञ्जितेन्द्रियश्च । अतिमृहुरतिकर्भक्कच सौर्ये भवति गृहेऽस्तमयस्थितेंशके वा ॥ १२॥

टीका-जिसके समम्मावमें चन्द्रमाकी राशि वा अंशक हो तो उसका भर्ता कामाद्भर और कोमछ होगा । ऐसेही बृहस्पतिके राशि वा अंशक होनेमें खगवान और जितेन्द्रिय तेजस्वी होगा सूर्यके साधि वा अंशक होनेमें अतिप्रदु कोमल और अतिव्यवहार कर्म करनेवाला होगा जहां राशि और अंशर्वे भेद हो वहां जो बली हो उसका फल कहना ॥ १२ ॥

वसन्ततिलका ।

**इं**ष्यांन्विता सुखपरा शशिशुक्तस्त्रे । ज्ञेन्द्रोः कलासु निपुणा सुसिता गुणाट्या ॥ शक्तवयोस्त रुचिरा सुभगा कलाज्ञा। त्रिष्वप्यनेकवसुंसोख्यगुणा शुभेषु ॥ १३ ॥

टीका-निसके जन्म लग्नमें चन्द्रया शुक्त रोनों हों तो वह श्री ईर्प्या-वती ( पराई रिस उँचाई न सहनेवाली ) होगी, सुलमें भी आसक रहेगी। बुध चन्द्रमा ये दोनों लयमें हों तो अनेक कला जाननेवाली, सुखी और गुणवती भी होगी । शुक्र बुध रुपमें हों तो सुरूप और सौभाग्ययुक्त ( पति प्यारी ) होगी, और कलाओंको जाननेवाली होगी । जिसके चन्द्रमा, बुध, शुक्र तीनों क्यमें हों तो अनेक प्रकारके धन सुख और मुणोंसे युक्त होगी, ऐसा ही बुध गुरु शुक्रका भी जानना ॥ १३ ॥

वसंतितिलका-क्र्रेऽष्टमे विघवता निधनेश्वरों हो । यस्य स्थितो वयसि तस्य समे प्रदिष्टा ॥ सत्स्वार्थमेषु मरणं स्वयमेव तस्याः । कृन्यालिगोद्दिषु चाल्पसुतत्विमन्दुौ ॥ १८ ॥

दीका-नो पहिछे अष्टमस्थानसे मर्तृ मरण कहा है वह ऐसा है कि जिसका पापग्रह अष्टमस्थानमें हो वह निसके नवांशकमें है उसकी दशा वा अन्तर्दशामें विधवा होगी, अथवा (एक द्वी नवविंशतिः ) ब्रहोंकी अवस्थामें विवाहसे उपरान्त उतने वर्षमें भर्ता गरेगा। निसके अष्टम पापग्रह हों और दूसरे भावमें शुभ मह भी हों तो वह भर्तासे पहिले आप मरेगी। जिसका चन्द्रमा जन्ममें वृश्विक वा वृष वा सिंहका हो उसके पुत्र थोढे होंगे॥ १४ ॥

ज्ञार्द्व विक्री - सौरे मध्यबले बलेन रहितैः ज्ञीतांशुशुक्तेन्द्वजैः ।

होपैर्वीर्यसमन्वितः प्रस्तिणी यद्योजराह्यद्भमः ॥ जीवारारुफाजिद्दैन्द्वेषु बल्खि प्राग्लम्मराह्यो समे ।

विख्याता सुवि नेक्झास्त्रिनपुणा स्त्री ब्रह्मवादिन्यपि ॥१६॥ टीका-नित्तका शनि मध्यम बली हो और चन्द्रमा शुक्र ख्रथ निर्बल हों और सूर्य मङ्गल बलवान हों और विषमराशि ल्यमें होतो वह सी बहुत पुरुषोंका गमन करनेवाली होंवै। जो बृहस्पति, मङ्गल, शुक्र, ख्रथ बलवान हों और समराशि ल्यमें हो तो सर्वत्र स्वांसे विल्यात और शास्त्र जाननेवाली और समराशि ल्यमें हो तो सर्वत्र स्वांसे विल्यात और शास्त्र जाननेवाली और सक्तिमार्ग जाननेवाली होवै॥ १५॥

प्रहर्षिणी ।

परपेऽस्ते नवमग्तब्रहस्य तुल्यां प्रवन्यां युवतिरुपैत्यसंज्ञयेन ! चद्वाहे वरणविधा प्रदानकाले चिन्तायामपि सकले विधेयमेतत् ॥ इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहजातके स्त्रीजातका-ध्यायश्चतुर्विज्ञतितमः ॥ २८ ॥ टीका-पहिले समम स्थानके पापश्रहोंका पृथक्फल कहा गया है। जा समममें पाप श्रह हो और नवममें भी कोई श्रह हो तो वह श्री प्र्वीक्त फलको छोडकर निस्सन्देह फकीरनी होवेगी। वह फकीरी भी नवम स्थानवाले शहके अनुसार पूर्वीक प्रश्नचाध्यायवाली कहना। इस श्रीजातकाध्यायमें जो कहा गया है वह विवाह समयमें (वरण) वाग्दान अर्थात् सगाईके समयमें और कन्यादानके समयमें और प्रश्नकालमें ऐसेही योग विचारने और जगह श्रीजातकोंमें बहुत विचार कहे हैं। यहां श्रन्थ बढनेके कारण सुक्ष कहा है॥ १६॥

इति महीधरिषरिचितायां बृह्ज्जातकप्ताषाटीकायां श्लीजातका-ऽध्यायथ्वतुर्विशतितमः ॥ २४ ॥

> नैर्याणिकाऽध्यायः २५. शार्दुछविकीडितम् ।

मृत्युर्मृत्युग्रहेक्षणेन बलिभिस्तद्वातुकोपोद्भव-। स्तत्त्वंयुक्तभगात्रजो बहुभवो वीर्योग्वितेर्यूरिभिः॥ अध्यम्ब्वायुर्वजो ज्वराषयकृतस्तृदृक्षुतकृतश्चाष्टमे। सूर्योद्यैर्निषने चरादिषु परस्वाऽच्यप्रदेशेष्विति॥ १॥

टीका-जिसका अष्टममान शन्य हो जो बलवान गृह अष्टममावको देले उस शहके पातुकोपसे मृत्यु होने, पातु सूर्यका पित्त, चन्द्रमाका नात कफ, मंगलका पित्त, खपका नात पित्त खेष्ण, बृहस्पतिका कफ, शुक्रका नात कफ, शिनका नात ये हैं और अष्टमयें जो राशि है नह कालांगमें जहां कहीं हो उसी अंगमें पूर्वोक्त पातुका निकार होगा। जो बहुत शह बलवान हों और अष्टमको देखें तो सभी धातु अर्थात् बहुत रोग एक नेर उत्पन्न होंगे। जो अष्टम स्थानमें सूर्यादि शह हों तो कमसे सूर्यका अधि, चन्द्रमाका जल, मंगलका शक्ष, खपका ज्वर, बृहस्पतिका पेटका रोग, शुक्रका तृषा (खुशकी), शानिका क्षुधा, इसमें जो शह अष्टम है उसके हेतुसे

मृत्यु होगी। इसमें भी विचार है कि, वह वह वहवान हो तो शुभ कर्मसे वह हेतु होगा, बह्हीन हो तो अशुभ कर्मसे, और जिसके अष्टमस्थानमें चरराशि हो उसकी भृत्यु परदेशमें होगी, स्थिरराशि हो तो स्वदेशमें हिस्तभावराशि हो तो मार्गमें मृत्यु होगी॥ १॥

शार्दूछिविकीडितम् ।

शेलात्राभिद्दतस्य सूर्यकुषयोर्मृत्युः खबन्धुस्ययोः । कूपे मन्दश्रशांकभूमितनयेर्वेध्वस्तकर्मास्यतेः ॥ कन्यायां स्वजनाद्धिमोष्णकर्योः पापप्रहेर्दृष्टयोः ।

स्यातां यद्युभयोदयेऽकेशिशां तोये तदा मज्जतः ॥ २॥ दीका-जिसके जन्ममें सूर्य मंगल दशम और चतुर्थ स्थानमें हीं अर्थात एक दशम एक चतुर्थमें हो तो पत्थरकी चोट लगनेसे उसकी मृत्य होने और शिन, चन्द्रमा, मंगल अलग अलग समम चतुर्थ और दशममें हों जैसे शिन चौथा, चन्द्रमा समम, मंगल दशम हों तो कुर्यमें गिरके मरे और सूर्य चन्द्रमा कन्या राशिके हों और पापबह उन्हें देखें तो अपने मद्यस्पके हाथसे मृत्य पाने। जो दिस्तमान राशि लगमें हो और सूर्य चन्द्रमा उसमें हों तो जलमें दबके मरे॥ २॥

शार्दुछिनिक्की डितम् । मन्दे कर्कटमे जलोदरकृतो मृत्युम्मांके मृगे । शस्त्राभिप्रभवः अशिन्यश्चभयोगेष्ये कुजल्ले स्थिते ॥ कृत्यायां रुधिरोत्यशोपजनितस्तद्वत्स्थिते शीतगौ। सोरक्षेयदि तद्वद्व हिममौ रज्ज्वभिपातैः कृतः ॥ ३॥

टीका-जिसके जन्ममें शनि कर्कका और चन्द्रमा मकरका हो तो जलोंदर (पाण्डुरोग) से मृत्यु होने और चन्द्रमा मृद्रुख होने और पाप्यहोंके बीचका हो तो श्रम्भसे वा आग्रस मृत्यु होने। जिसका चन्द्रमा कन्याका पाप्यहोंके बीच हो तो रुपिरविकारसे मृत्यु होने,

अथवा शोषरोगसे । जिसका चन्द्रमा शनिकी राशि १०। ११ का पार्पो-के बीच होतो (रस्सी) फांसी आदिसे वा आगमें गिरनेसे मृत्यु होवै ॥ ३ ॥

# शार्दृलिकींडितम्।

वन्धाद्धीनवमस्थयोरञ्जभयोः सौम्ययहाद्दष्टयोः । द्रेष्काणैम्यससपंपाञ्चानगढैः रिख्दस्थितवैन्धतः ॥ कन्यायामञ्जभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे । सूर्ये ख्यगते च विद्धि मरणं स्त्रीहेतुकं मन्दिरे ॥ ४ ॥

टीका - जिसके पञ्चम नवम पापमह हों और उन्हें शुभमह न देखें तो वन्धनसे मृत्यु होने और जन्म लग्नसे अष्टममें तत्काल जो समें पाश ना निगह - देखें तो भी वन्धनसे मरैगा । ये देष्काण कर्कटका प्रथम, मृषका दूसरा, कन्याका तीसरा कहते हैं । जिसके कन्याका चन्द्रमा समन पापमुक्त है और शुक्र मेषका और सूर्य लग्नमें हो तो ब्रीके निमित्त घरके भीतर मरे॥ ४ ॥

शार्दूछिविकीिंडितम् । शूछोद्भिन्नतद्यः सुलेऽविनसुते सूर्येऽपि वा स्रे यमे । सप्रक्षीणहिमांशुभिश्च युगपत्पापेस्निकोणाद्यमेः ॥ बन्धुरूथे च रवो वियत्यवनिजे क्षीणेन्दुसंवीक्षिते । काष्ठेनाभिहतः प्रयाति मरणं सूर्यात्मजेनेक्षिते ॥ ६ ॥

टीका - जिसके चतुर्थ स्थानमें सूय वा मगल और दशममें शिन हो तो श्रूछसे मरे। पापग्रह और सीणचन्द्रमा नवम पश्चम और लग्नमें हो तो भी श्रूछसे मरे और सूर्य चतुथ, मंगल दशम हो उसे क्षीण चन्द्रमा देखें तो भी श्रूछसे मरे जो सूर्य चीथा, मक्क दशम हो और शनिकी दृष्टि उसपर हो तो काष्ठके चोटसे मरे ॥ ५॥

वसन्तातिङका─रन्त्रास्पदाङ्गदिबुकैरुंगुडाइताङ्गः । प्रक्षीणचन्द्रकृषिराकिंदिनेश्युकेः ॥ ्तेरेव कर्यनवमोदयपुत्रसंस्थे- । र्थूमामिबन्धनशरीरिवकुटनान्तः ॥ ६ ॥

टीका-जिसका क्षीणचन्द्रमा अप्टम और मंगळ दशम और शनि लग्नका और सूर्य चौथा हो तो लाठीसे गरै और क्षीणचन्द्रमा दशम, मंगळ नवम, शनि लग्नका, सूप पञ्चम हो तो अग्निके धुवामें बन्द होनेसे, वा काष्ट्रसे शरीर कूटेजानेसे गरे ॥ ६ ॥

वसंत्रतिरुका-वन्ष्वस्तकर्मसहितैः कुजसूर्यमन्दै-। निर्याणमायुषशिक्षिक्षितिपारुकोपात्॥ सौरेन्द्वभूमितनयैः स्वसुखास्पदस्थै-। क्षेयः क्षतिक्षिकृतश्च शरीरपातः॥ ७॥

टीका-जिसके यंगल चतुर्थ, सूर्य सप्तम, शिन दशन, हो तो ( शस्त्र ) सङ्गादिसे ना अभिसे ना राजाके कोपसे मृत्यु होने । जो शिन दूसरा, चन्द्रमा चौथा, मंगल दशम हो तो शरीरम कीडे पडनेसे मरे ॥ ७ ॥

शार्ड्सिकीडितस् ।

स्वस्थेकेंऽयनिजे रसातस्थाते यानप्रपाताद्वधो । यन्त्रोत्पीखनजः कुजेऽस्तमयगे सीरेन्द्वनाभ्युद्गमे ॥ विण्मच्ये रुधिराक्तिभीतक्तिरणेर्जुकाजसीरर्सगै-।

याँते वा गिळतेन्दुसूर्यश्विष्टियों मास्तबं ब्वाह्मयात् ॥ ८॥ टीक्का-जिसके सूर्य वशम, मङ्गळ चौथा हो तो वह सवारीसे गिरके मेरेगा। जिसके मंगळ सप्तम और शनि, चन्द्रमा, सूय लग्नमें हों वह यन्त्रमें पीसे जानेसे मेरे। यन्त्र-कोल्हू, चक्र, अंजन आदि जानना। कोई क्षीणे-व्दुना० इति इस योगम शनिके जगह क्षीणचन्द्रपा कहते हैं। जो तुलाका मंगळ, मेषका शनि और मकर वा कुम्मका चन्द्रमा हो तो विद्यामें मृत्यु होवै। जो क्षीण चन्द्रमा दशम सूर्य, सप्तम और मंगळ चौथा हो तो भी विद्यामें मृत्यु होवै। ८॥

वैतालीयम् । ृवीर्यान्वितवक्रवीक्षिते क्षीणेन्दौ निघनस्थितेऽर्कने ।

युद्धोद्भवरोगपीड्या मृत्युः स्यात्क्रिमिशस्त्रदाहजः ॥ ९ ॥ टीका-जो क्षीण चन्द्रमाको बलवान मङ्गल देखे और शनि अष्टम हो तो युद्धस्थानके रोग बवासीर, फिरंग, भगन्दरादिसे मृत्यु होवै अथवा कीढे पढनेसे वा शस्त्रसे वा ( दाह ) अधिवात आदिसे मृत्यु होवै ॥ ९ ॥

> वसंतितिलका । अस्ते स्वो सद्विधरे निधनेऽकंषुत्रे । क्षीणे रसातलगते हिमगो लगान्तः ॥ लगात्मनाष्टमतपःस्विनभौममन्द्-। चन्द्रेस्तु शैलशिलराशनिकुढचपातैः ॥ ३० ॥

टीका-जिसका सूर्य समन मङ्गलसहित और अष्टम शनि, चौथा क्षीण चन्द्रमा हो उसकी मृत्यु पक्षीसे होने और लग्नका सूर्य, पञ्चम मङ्गल, अष्टम शनि, नवम चन्द्रमा हो तो पर्वतके शिखरसे गिरके मरे अथवा वजसे अथवा दीवालके गिरनेमें दबके मरे ॥ १० ॥

# वैतालीयम् ।

द्वाविंद्यः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः । तस्याधिपतिअपोिष वा निर्याणं स्वयुणेः प्रयच्छति ॥ ११ ॥ टीका-निसके जन्ममें इतने योगोंमेंसे कोईभी न हो और अष्टम स्थानमें कोई यह न हो और अष्टममें किसीकी दृष्टिनी न हो तो उसकी मृत्यु कहते हैं कि, नित देष्काणमें जन्म भया है उससे बाईसवां देष्काण मृत्युका कारण ह कि उसका स्वामी अपने उक्त दोप 'अग्न्यम्ब्वायुधन ०' इत्यादिसे मृत्यु देगा अथवा उस बाईसवें देष्काणकी राशिका स्वामी उक्त दोषसे मारेगा। वह २२ वां देष्काण उमसे अष्टम राशिमें होता है इस हेतु अट-मेशही अपने उक्तदोषसे मृत्यु देता है इन दोनोंमें वठी फल देगा॥ ११॥ वसंतितिलका । होरानवांज्ञकपयुक्तसमानभूमौ । योगेक्षणादिभिरतः परिकल्प्यमेतत् ॥ मोहस्तु मृत्युसमयेऽत्तुदितांज्ञतुल्यः । स्वेशेक्षिते द्विग्रणतिस्त्रगुणः शुभैश्च ॥ १२ ॥

टीका-मृत्युस्थान कहते हैं—जन्ममें तत्काल लग्नका जो नवांश है उसका स्वामी जिस राशिमें है उसके योग्य मृतिमें मृत्यु होगी। जैसे मेपमें भेड बकरीके स्थानमें, वृषमें गौ बैलके स्थानमें, मिथनमें और कुन्ममें घरमें, कुर्क और कन्यामें कुँवामें, सिहमें जंगलमें, तिलामें दुकानमें, वृष्टिकमें छित्रदिमें, पनमें वोहेके स्थानमें, मकर कुन्म मीनमें अनूप भूमिमें, इसमें मी नवांश राशीशका बल देखना चाहिये और नवांश राशीशक साथ कोई बली अह हो तो उसीके सहश भूमि मिलेगी। जहां बहुत भूमिकी शामि है वहां जिसका बल अधिक हो उसकी भूमि कहना। यहसूमि मूल जिक्कोणराशिकी भूमि जाननी। कोई (देवाम्ब्विविहारकोशशयनिक्षिति) सूर्यका देवस्थान, चन्द्रमाका जलस्थान, मंगलका अधिस्थान, व्यक्ता विहारस्थान, ग्रहका भण्डार, शुक्का शयनस्थान, शनिकी ऊपर भूमि स्थान कहे हैं। जितने नवांश जन्म लग्नमें भोगनेको वाकी रहे हैं उनके भोगनेका जितना काल है जतना काल मरण समयमें मोह अर्थात् बेहोशी रहेगी। जो लग्नमें लग्नेशकी दृष्टि हो वह काल दिग्रण और शुभ बह देखे तो विग्रण दोनों देखें तो छः ग्रण कहना॥ ३२॥

मार्छिनी । दृद्दनजर्छिनिमञ्जेभैरूमसंक्केद्द्शोपै- । निधनभवनसंस्थेन्याँ छवगैनिंडम्बः ॥ इति श्वपरिणामश्चिन्तनीयो यथोक्तः । पृक्षितरिचत्रस्राह्मद्रत्यनुकादि चित्यम् ॥ १३ ॥ टीका-मरेमें उस शरीरकी क्या दशा होगी इसवास्ते कहते हैं कि, अष्टमस्थानमें तत्काल बेन्काण जो है वही लग्नसे २२ वां होता है वह आग्न बेन्काण हो तो उस भेतका शरीर अस्म होगा, अग्निबेन्काण पापमह देन्काण हो तो उस भेतका शरीर अस्म होगा, अग्निबेन्काण पापमह देन्काणको कहते हैं। जो जल देन्काण अर्थात् शुप्तमह देन्काण हो तो जलमें बहाया जावे। जो मिश्र हो अर्थात् शुप्तदेन्काण पापस्तकाण शुप्त सक्त हो तो कहीं उत्तर मुमिमें सूखेगा। जो सर्थ देन्काण कर्क वृश्विकका पहिला और दूसरा, मीनका अन्त्य होवे तो उस शरीरको क्किने स्यार चील आदि खावेंगे और उपरान्तको गित भी नहीं होगी यह सब बराहिमिहिराचार्यके पुत्र पृथुपशा नामक ज्योतिर्विदेके बनाये हुये ज्योतिर्विधेसे विचार करना॥ १३॥

माछिनी ।

ग्रहरूडुपतिशुको सूर्यभोमो यमज्ञो । विद्युपपितृतिस्था नारकीयांश्र कुर्युः ॥ दिनकरशशिवीय्योधिष्ठितःयंशनाया-। त्यवरसम्भिकुष्टास्तुङ्गससदचूके ॥ ३३ ॥

टीका-सूर्य चन्द्रमामें ते नो बलवान् है वह बृहस्पतिके देष्काणका हो तो वह देवलोकसे आधा अर्थात् पहिले देव लोकमें था। नो वह चन्द्रमा वा शुक्रके देष्काणका हो तो पितृलोकसे और सूर्य वा मंगलके देष्काणका हो तो तिर्यक् योनिसे आया। नो शनि वा खुषके देष्काणका हो तो नरकसे आया। इसमें भी विचार है कि, वह यह उचका हो तो पूर्व पठित योनियोंमें भी उत्तम होगा, उचसे उतरा हो तो मध्यम और नीचका हो तो अवम होगा॥ १४॥

> माल्लिमी । गतिरपि रिपुरन्ध्रज्यंज्ञपोऽस्तस्थितो वा । ग्रुरुख रिपुकेन्द्रन्छिद्रगः स्वोचर्सस्यः ॥

उदयति भवनेन्त्ये सौम्यभागे च मोक्षो । भवति यदि बळेन प्रोन्झितास्तत्र शेषाः ॥ १५ ॥ इति श्रीवराद्दीमहिरविरचिते बृहज्जातके नैर्याणिका-ऽष्यायः पंचविंजाः ॥ २५ ॥

टीका-जिसका छठा सातवां आठवां भाव महरहित हो तो तत्कालं छठे और आठवें स्थानमें जिसका देण्काण हो उसमें जो बली हो उसकीं गित पूर्व कही है वही मरेमें भी होगी। जो छठे वा सातवें वा आठवें स्थानमें कोई मह हो तो उसकी उक्तगित मिलेगी जो सभी जगे मह हो तो उनमें जो बलवान है उसकी गित मिलेगी। बृहस्पित छठा, वा केन्द्र, वा अप्टम हो और कर्कका हो तो एक योग। अथवा मीनका बृहस्पित छममें हो और अप्रमहके अंशमें हो और शेप मह बलरहित हों तो दूसरा योग है। जिसके ये योग हों तो उसका मरने उपरान्त मोक्ष होगा ऐसा कहना जैसे जन्ममें पूर्व गित कही गई है वैसी ही मरम भी आगेकी गित जाननी १५॥

इति महीधरिवरिचेतायां बृहज्जातकज्ञापाटीकायां नैर्याणिकाथ्यायः पंचविंशः ॥ २५ ॥

नष्टजातकाऽध्यायः २६.

इन्द्रवञ्चा आधानजन्मापरिवोधकाछे सम्पृछतो जन्म वदेष्ट्रिछम्रात् । पूर्वापराद्धे भवनस्य विद्याद्धानाञ्चदग्दक्षिणमे प्रसृतिम् ॥१॥ टीका अव प्रश्नते जन्मपत्री बनानेकी रीति कहते हैं कि, जिसका आधानसमय और जन्मसमय मालम न हो तो प्रश्न लग्नसे जन्म समय कहना प्रश्न लग्न जो पूर्वार्च (१५ अंश) के भीतर हो तो उत्तरायण और उत्तरार्च (१५ अंशते उपरान्त) हो तो दक्षिणायनमें जन्म हुवा कहना १॥

उपजातिः।

उम्रत्रिकोणेषु गुरुस्त्रिभागैर्विकल्य वर्षाणि वयोऽनुमानात् । श्रीष्मोर्केठमे कथितास्त्र मेषेरन्यायनर्ताचनुरर्कचारात् ॥ २ ॥ टीका-जो प्रश्नलय प्रथम देष्काण हो तो जो लय हैं उसी राशिके चूहरपतिमें जन्म हुआ, जो दूसरा देष्काण हो तो उस लयसे पाँचमाँ जो राशि है जन्ममें उसी राशिका बृहस्पति होगा जो प्रश्नलयमें तीसरा देष्काण हो तो जो उस लयसे नयम राशि है उसके बृहस्पतिमें जन्म कहना, इस प्रकार बृहस्पतिके निश्चय हुयेमें संवत्प्रमाण हो जाता है कि, बृहस्पति प्रति राशिमें एक वन चलता है, प्रश्न कर्नाकी उमर देख कर १२ से, वा २४ से, वा ३६ से, ४८ से वा ६० से, वा ७२ से भीतरका संवत् जिसमें उस राशि पर बृहस्पति है वह साल जानना, दूसरा ये है कि लयमें प्रथम दादशांश हो तो हितीयस्थ राशिके बृहस्पतिमें, इसी प्रकार जितने द्वादशांश तत्कालमें हों जतने भाव सम्बन्धी राशिके बृहस्पतिमें जन्म कहना, यहां । १२ । १२ वर्ष विकल्प कहा है जहां इसमें भी भान्ति हो तो पुरुषलक्षणसे वर्ष विभाग जानना वह यह है—

"पादौ सग्रत्को प्रथमम्प्रदिष्टअङ्घे द्वितीये तु सजानुबक्के ।
मेद्रोरुस्वकाश्च ततस्तृतीयंनाभिङ्काटिञ्चेति चतुर्थमाहुः ॥ ३ ॥
जदरङ्कथयन्ति पञ्चमं हृदयं षष्टमच स्तनान्वितः ।
अथ सप्तममंत्रजनुणी कथयन्त्यप्टममोष्टकन्यरे ॥ ४ ॥
नवमन्नयने च साश्चणी सललाटन्दशमं शिरस्तया ।
अशुभेष्वशुमं दशाफलञ्चरणायोषु शुनेषु शोननस् ॥ ५ ॥"

अर्थात्—प्रश्नसमयमें पूछनेवालेका हाथ जिस अङ्ग पर लगा हो उसके प्रमाण वर्ष बारहवर्षके भीतर कहना जैसे पैरोंमें १ वर्ष, जंबामें २ वर्ष. इत्यादि । जिसके परमायु १२० वर्षसे अधिक उमर हो उसका नष्ट जन्मपत्री कम भी नहीं है। प्रश्न लग्नमें सूर्य हो तो शीष्म ऋतुमें और सानि हो तो शिशिर ऋतु, शुक्र हो तो वसन्त, मङ्गल हो तो शीष्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, बृहस्पति हो तो हेमन्तमें जन्म और इन बहोंके देष्काण लग्नमें हो तो सी यथोक कतु जानना। जो खबमें बहुत यह हों तो उनमेंसे जो बखवान हो उसकी ऋतु कहना। जो खबमें कोइ भी यह न हो तो जिसका देष्काण लग्ने हो उसकी ऋतु कहना। अयन और ऋतुमें फर्क हो जैसा अयन तो उत्तरायण लग्न पूर्वार्च होनेसे पाया और लग्नमें बृहस्पति हो तो हेमंत ऋतु पाया तो उत्तरायणमें हेमन्त ऋतु असम्भव है ऐसा विक्षेप जहां पड़े वहाँ अगले छोकमें निश्चय कहा है ऋतु सीरमानसे जानना॥ २॥

### इन्द्रवृत्रा।

चन्द्रज्ञनीवाः परिवर्त्तनीयाः ग्रुकारमन्दैरयने विछोमे । द्रेष्काणभागे प्रथमे तु पूर्वो मासोऽतुपाताचितिथिविकल्प्यः॥३॥

दीका-जहां ऋतु और अयनका व्यत्पास हो तो चन्द्रमाके ऋतुमें शुक्रकी, उपमें मङ्गलकी, बृहस्पतिमें शनिकी ऋतु कहनी। जैसे उत्तरायण आया और ऋतु वर्षा आई तो वसन्त कहना। ऐसेही शरदके स्थानमें श्रीक्ष्म, हेमंतके स्थानमें शिशिर कहना। दक्षिणायन हो तो यही ऋतु पूर्वोक्त कमसे परिवर्तन करना। महीनेके लिये प्रथमें तत्काल प्रथमदेष्काण हो तो जातक्रतका प्रथम मास दूसरा देष्काण हो तो दूसरा मास, तीसरा देष्काण हो तो उसके दो भाग करने प्रथम प्रागमें एक दूसरेमें दूसरा महीना जानना। जिस देष्काणके पक्षमें वह भाग है उसके प्रकारोक महीना कहना। महीना भी सीरमानसे लेना। अब तिथिके लिये अनुपात नैराशिक है कि १० अंशका एक देष्काण हुआ ६०० कला १० अंशकी हुई इतनी कलामें ३० तिथि होती हैं तो तत्काल देष्काणमें क्या १ तत्काल देष्काण कलाको २० से ग्रण कर ६०० कलाके भाग देनेसे जन्म विथि मिलेगी यहां भी सीरमान है तिथिक जगह सूर्थके अंश जानना चान्द्रमानतिथि अगले होकने हैं ॥ ३॥

#### इन्द्रवज्रा ।

अत्रापि होरापटवो द्विजेन्द्राः सूर्य्यांशतुल्यां तिथिसुद्दिशन्ति । रात्रिद्धिसंशुष्ठ विलोमजन्म भागेश्च वेलाः क्रमशोविकल्प्याः ॥४॥ टीका—यहां भी होराशासके जाननेवाले सुनिश्रेष्ठ सूपके अंश तुल्य शुक्कादि तिथि कहते हैं। दिन रात्रि जन्मके लिये तत्काल प्रश्न लग्न जो दिना बली हो तो रात्रिका जन्म और वह रात्रिबली हो तो दिनका जन्म कहना। सूर्यके स्पष्ट होनेसे दिनमान रात्रिमान भी होजाता है। विवा जन्ममें दिनमानसे रात्रि जन्ममें रात्रिमानसे तत्काल लग्नके जितने पत्न सुक हुये उनको राण दिया उपरान्त अपने देशके लग्न लण्डसे भाग स्थिता तो लन्भि जन्मसमयकी वेला मिलेगी॥ ४॥

# लग्नलण्डा काशीक और श्रीनगरके।

राशि मिष चुष मिथुन कको सिह क॰ तुला इध्यिक घन मिकर कुँम मान कारयाम् २००२४० २८० ३२०३६०,४००४०० ३६० ३२०१८००२४० २०० श्रीनगर २३३२८३ ३३२ ३५२३४०,३४८,३५३३ ३४९ ३१४,२६० २१८,२०८

#### इन्द्रवज्रा ।

केचिच्छञाङ्काष्युषिताञ्चवांशाच्छ्यक्कांतसंज्ञं कथयन्ति भासय् । रुप्रत्रिकोणोत्तमवीर्ययुक्तं सम्प्रोच्यतेंगारुभनादिभिर्वा ॥५॥

टीक्या-किसीका मत कहते हैं कि चन्द्रमाके नवांशसे महीना कहना चन्द्रमा नवांशकमें जो नक्षत्र है उस नक्षत्रमें पूर्णचन्द्रमा जिस महीनेंम हो वह जन्ममास कहना। जैसे मेषके ८ नवांशके ऊपर वृषके ७ नवांश भीतर चन्द्रमा हो तो कार्तिक महीनेमें जन्म कहना। ऐसेही वृषके ७ नवांश ऊपर मिश्रुनके ६ नवांश भीतर मार्गशीर्ष, मिश्रुनके ६ से कर्कके ५ भीतर पौष, कक्रमें ५ नवांश ऊपर सिंहके ४ नवांश भीतर माष, सिंहके ४ ऊपर कन्यांके ७ भीतर फाल्युन कन्यांके ७ ऊपर द्युठांके ६ भीतर चैत्र, तुलाके ६ ऊपर वृश्विकके ५ भीतर वैशाख, वृश्विकके ५ कपर धनके ४ भीतर ज्येष्ठ, धनके ४ कपर मकरके ३ भीतर आपाह, मकरके ३ ऊपर कुम्बके २ भीतर श्रावण, कुम्मके २ ऊपर मीनके ५ भीतर भाइपद, मीनके ५ नवांश ऊपर मेपके ६ नवांश भीतर आश्विन महीनेम जन्म कहना । यह युक्ति उस नक्षत्रमं पूणचन्द्रमाके होनेकी है। जैसे क्रातिका रोहिणीमें चन्द्रमा नवांशसे हो तो कार्तिक, मृगशिर आर्द्रा मार्ग-शीर्ष, उनर्वसु पुष्य पौप, आरक्षेपा मघा माच, पूर्वाफालस्त्री उत्तराकालस्त्री, हस्त फाल्युन, चित्रा स्वाती चैत्र, विशाखा अन्तराघा वैशाख, ज्येष्ठा मल ज्येष्ट, पूर्वापाढ आपाढ, उत्तरापाढा श्रवण धनिष्ठा श्रावण, शतिभिपा पूर्व भावपदा उत्तरभावपदा भावपद रेवती अश्विनी भरणी आश्विन जानना, इसको शुक्कान्त मास कहते हैं कि, क्रतिकामें पूर्णमासी होनेसे कार्तिक, मृगशिरामें होनेसे मागशाप, इत्यादि और प्रश्न समयमं त्रिकोण ९। ५ भावेंमेरे जो राशि बळवाच हो उस राशिके चन्दमामें जन्म कहुना अथवा पश्च पूछनेके समय जिस अङ्गमें उसका हाथ लगा है, उस अङ्गमें कालांग-की जो राज्ञि 'शीर्ष सुख बाहु ' वा कंठ हक् श्रोत्र इत्पादिसे है उस राज्ञिके चन्द्रमामें जन्म कहना । आदि शब्दसे तत्काल जीव दर्शनसे भी कही जाँयगी। जैसे भेड बकरी अकस्मात देखी जावें तो येष, गी बैक ऐसे णानेसे बुषराशि कहना इत्यादि सभीके चिह्न छक्षण पहिले कहे गयेहैं ॥५॥

इन्द्रवज्रा।

यावाच् गतः ज्ञीतकरो विख्याचन्द्राद्धदेतावाति जन्मराश्चिः ।
मीनोदये मीनयुगम्प्रदिष्टम्भस्याहताकारकृतेश्च चिन्त्यस् ॥६॥
टीका-पश्च छम्मे जितने स्थानमे चन्द्रमा है उससे उतने ही स्थान-में जो राशि है उसके चन्द्रमामें जन्म कहना, जैसे दे। छम्मे पश्चम चन्द्रमा सिहका है तो उससे भी पश्चम धनके चन्द्रमामें जन्म कहना जो प्रश्न छमें १२ मीन राशि हो तो मीनहीका चन्द्रमा जन्ममें कहना। इस प्रकरणमें नक्षत्रविधि २।३ प्रकार हैं सभी प्रकार एक होनेमें निश्वय कहना जहां उनका व्यत्यास पहता हो तो लक्षण अतीत अक्ष्य और आकार तथा शब्द इत्यादि शक्कनसे निश्वय कहना जैसे उस समयमें बिल्ली आदि जीव देखे जावें वा उनका शब्द सुननेमें आवे अथवा तदाकार चिह्न कोई दृष्टिमें आवै तो सिहका चन्द्रमा कहना । ऐसेही भेड वकरीसे मेष, घोडे, ऊंटसे धन इत्यादि, अथवा राशि स्वरूप जो पहिले कहा गया है वह उस पुरुषपर जिस राशिका मिल्लै वह राशि जानना ॥ ६ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

होरानवांज्ञप्रतिमं विल्मं लमाद्रविर्यावति च हकाणे । तस्माद्वदेतावाते वा विख्यं प्रष्टुः प्रसूताविति शास्त्रमाह् ॥७॥ टीका-जन्मलभ जाननेके लिये प्रश्नलभ्रमें जिस राशिका नवांशक तत्काल वर्तमान है। उससे उतनीही सल्याकी जो राशि है वह जन्म लम कहना। जैसे सिंह लम १०। २२ अंश प्रश्न लममें हो तो चौथा नवांश कर्कराशि है इससे चौथा अर्थात दुला जन्म लग्न होगा । अथवा दूसरा प्रकार यह है कि, पश्नलभ्रमें तत्काल वर्तमान ब्रेष्काणसे सूयका बेष्काण वर्तमान जितनी संख्याकी गिनतीमें पडता हो उससे भी उतनेही राशि लग्न जस्मा । जैसे १०। २० अंश, लग्नमें दूसरा देन्काण् धनमें है। और सूर्यं ८। १८। ५५। ५ स्पष्ट है ता सूर्यं धनके द्वतीय देष्काण मेषमें हुआ यह छव देष्काणसे १३ वां है बारहसे ऊपर होनेर्मे १२ से तष्ट किया शेष १ रहा सूर्य देव्काणसे गिनकर १ होनेसे वही रहा अर्थात धनका द्वितीय बष्काण मेष यह जन्मलम हुआ ॥ ७ ॥

### इन्द्रवज्रा।

जन्मादिशेष्टसर्गेदीयंगे वा छायांग्रुळप्नेऽर्कृत्वतेऽवाशिष्टम् । आसीनसुप्तोत्थिततिष्ठताभं जायासुस्ताङ्कोद्यसम्प्रादिष्टम् ॥ ८॥ टीका-और प्रकारसे जन्मलय कहते हैं, कि प्रश्नलयमें जितने यह हैं उनका तत्काल स्पष्ट लिमापर्य्यन्त पिण्ड करना। अथवा उनमेंसे जो बलमान अधिक है उसीका लिमापिण्ड करना। और समभूमिमें दादशाहुल शंकुकी छाया देखना कितने अंग्रल हैं उन अंग्रलोंसे लिमापिण्ड ग्रण देना १२ से तह करके जो शेष रहे वह जन्मलय जानना और प्रकार यह है कि जो प्रश्न प्रलेमें बैठ कर पूछे तो तत्काल लग्नसे समम स्थानमें जो राशि है वह जन्मलय कहना। जो पढ़े २ पूछे तो उस लग्नसे सतम स्थानमें जो राशि, जो विस्तरसे वा स्थिते ज्वता हुआ पूछे तो दशम राशि, सढ़े सढ़े पूछे तो जो वर्तमान लग्न है वही जन्मलम होगा। ऐसे प्रकारसे निश्वय करके १ लग्न कहना॥ ८॥

# शार्द्रलिकी डितम्।

गोतिहै। जितुसाष्टमौ कियुतुळे कन्यामृगौ च कमा-।
त्संवर्गा दशकाष्टतप्ताविषयैः श्लेषाः स्वतंख्याग्रणाः ॥
जीवारारुफ्जजिदन्द्वाः प्रथमवच्छेषा ग्रहाः सोम्यवः।
हाशीनां नियतो विधिर्श्रहेशुतैः कार्यो च तह्रगुणा ॥ ९ ॥

ढीका-अब और प्रकारसे नष्ट जातक कहते हैं—पहिले प्रश्न कालिक'लप्तका लिपिकापर्यन्त पिण्ड करना उपरान्त जो लग्न है उसके ग्रणकरें
ग्रण देना ने ग्रणक ये हैं- दृष, सिंह लग्नके कलापिण्डको १० से गुणना ।
भिश्चन दृष्टिकके ८ से, मेप लुला ७ से, कन्या मकर ५ से और राशि
अपनी अपनी संल्याओं से जैसे कर्क ४ से धन ९ से कुन्म ११ से मीन १२
से इस प्रकार गुणा करके तब जो बह कोई लग्नेमें हो तो पूर्व अपने गुणाकारसे गुणे पिण्डको कर उस बहके गुणाकारसे ग्रणना जब लग्नमें बहुत यह
हो तो समीके गुणाकारोंसे १। १ नार गुण देना लग्नन बहों के गुणाकार
यह है सूर्य चन्द्रमा बुध शनि ५ मङ्गलके ८ बृहस्पतिके १० शुक्के
९ पहिले तात्कालिक लग्न लिमापिण्डको अपने गुणाकारसे गुणके पीछे

लगगतप्रहके ग्रुणाकारसे ग्रुणकर जो अंक हो उसे स्थापन करना अब आगे काम आवैगा ॥ ९ ॥

| R  | <b>I</b> . | चं. | मं. | बु. | गु. | શુ. | ₹1. | यह गुणक |                 |   |    |    |    |
|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------|---|----|----|----|
|    | tq.        | Q   | 6   | 4   | 30  | v   | Q   |         | राशियोंके ग्रणक |   |    |    |    |
| रा | शि         | 9   | २   | ą   | 8   | ۹   | Ę   | v       | 6               | 3 | 90 | 99 | 92 |
| गु | गक         | v   | 90  | 6   | 8   | 30  | a   | v       | 6               | ९ | 4  | 99 | 92 |

### वसंततिलका ।

सप्ताहतं त्रिघनभाषितशेषमृक्षं । दत्त्वाथवा नव विशोध्य न वांथवा स्यात् ॥ एवंक्लत्रसह्जात्मजज्ञाञ्चभेभ्यः।

प्रदुर्वदेदुद्यराशिवशेन तेषाम् ॥ १० ॥ टीक्या-नक्षत्रके छिये कहते हैं कि, पहिले श्लोकोक्त प्रकारसे गुणकर जो पिण्ड स्थापन किया है उसको ७ सातसे ग्रण देना उपरान्त वह स्वराशि चर हो तो सात राणे अंकमें ९ नी जोड देने. जो दिस्नभाव हो तो ९ घटाना देना, जो स्थिर राशि हो तो वैसाही रखना अर्थाद ९ जोडना भी नहीं घटाना भी नहीं, इस प्रकार कोई आचार्य कहते हैं, यन्थकर्तांका अभिन्नेत यह है फि, प्रश्नेटब तात्कालिक जिसके पिण्डको स्वग्रणाकारसे गुणा है इसमें तत्काल प्रथम डेम्काण ही तो ९ जोडने दूसरा हो तो न जोडना न घटाना, तीसरा हो तो ९ घटाय देना, यही मत ठीक है, ऐसे कर्म करनेसे जो अंक मिला है उसमें २७ का भाग देकर जो बाकी रहै उस संख्याका अश्विन्यादि गणनासे जो नक्षत्र हो वह जन्मनक्षत्र प्रश्नवालेका जानना, इसी प्रकारसे जब कोई अपनी स्नौका नक्षत्र पूछे तो उस लग्नसे सप्तम राशिका। यह सर्व कार्य करना, जो भाईका पूछे तो तृतीयसे और पुत्रका पूछे तो पञ्चमसे शत्रका पूछे तो छडेसे विचार करना । अर्थात त्या स्पष्टकी राशि बदलेके अंशा-दि वही रखने जैसे पुत्रका पूछे तो लग्नस्पष्टकी राशिमें ५ जोड कर खीका पूछे तो ७ जोड कर करना ॥ १० ॥

वसंतितिलका ।
वर्षर्तुमासितथयो द्युनिशं स्रङ्कि ।
वेलादयक्षंनवभागविकलपनाः स्युः ॥
भूयो द्शादिग्रिणिताः स्विकलपभक्ता ।
वर्षाद्यो नवकद्गिविशोधनाभ्याम् ॥ ११ ॥

टीका—अब वर्षािद निकालनेकी विधि और दूसरे प्रकार समस्त नष्ट जातक कहते हैं कि पूर्विविधिसे लम्रका पिण्डराशि व महस्यणाकारसे स्णा करके जो निला है उसको ४ जमे स्थापन करना, पहिले स्थानमें १० से स्यन्ता, दूसरे स्थानमें ८ से तीसरे स्थानमें ७ से चौथे स्थानमें ५ से स्णाकर, उन सभीमें नौ ९ जोडना वा घटाना वा न जोडना न घटाना पूर्वीक कमसे जैसा योग्य हो करके अपने अपने विकल्पोंसे भाग देकर वच ऋस महीना तिथि होती हैं कौनसे अझसे कीन मिलेगा इस लिये आगे ३ स्राक लिखे हैं॥ ११॥

## भनुषुप्।

विज्ञेया दशकेष्वन्दा ऋतुमासास्तयैव च । अष्टकेष्वपि मासार्खास्तिथयश्च तथा स्मृताः ॥ १२ ॥

टीका-पूर्व श्लोकिविषिते जो चार ४ अंक स्थापित हैं उनमें ९ नव जोड तोड ९ वा न जोड न तोड जैसी भामि हो करके प्रथम स्थानमें जो ९० राणित है उसमें ९२० परमायुका भाग देकर जो बाकी रहे वह वर्ष संख्या जाननी और उसीमें ६ का भाग देनेसे जो बाकी रहे वह ऋछ जाननी, ऋह शिशिरादि कमसे गिनी जाती है उसी अंकमें २ से भाग देने से १ वाकी रहे तो जो ऋह पाई है उसका पहिछा महीना, २ अर्थाहर श्रुत्य शेप रहे तो दूसरा महीना जानना, अब जो दूसरे स्थानमें ८ से छणी राशि स्थापित है उसमें २ से भाग छेकर १ वने तो शुक्रपक्ष श्रुत्य शेप रहे तो रूज्णपक्ष जानना उसीमें तिथि १५ से भाग देकर जो बाकी रहे वह तिथि जाननी ॥ १२ ॥

## अनुषुप् !

दिवारात्रिप्रसूतिं च नक्षत्रानयनं तथा । सप्तकेष्वपि वर्गेषु नित्यमेवोपलक्षयेत् ॥ १२ ॥

टीका-जो तीसरे स्थानमें सातसे ग्रणी राशि स्थापित है उसमें २ से भाग लेकर एक बाकी रहे तो दिनका जन्म श्रन्य शेष रहे तो रात्रिका जन्म जानना और उसी अंकमें २७ से भाग देकर जो बाकी रहे अश्विन्यादि कमसे उस नक्षत्रमें जन्म जानना ॥ १३ ॥

### अनुषुष् ।

वेळामण विल्मं च होरामंशकमेव च । पुञ्चकेषु विवानीयान्नहजातकसिद्धये ॥ ३४ ॥

टीका-जो चौथे स्थानमें ५ ग्रजी राशि स्थापित है उसमें दिनका जन्म हो दिनमानसे, रात्रिजन्म हो तो रात्रिमानसे भाग देकर जो बचे वह काल जन्मका जानना जब इट काल मिलगया तो उसीसे एव रपट, गृहस्य, होरा नवांशादि साधन कर लेना, नष्टजातककी २। ३ मकारसे रीति यहां रही हैं और भी बहुत मकार हैं कई मकारसे एक निश्चय करके कहना नवकों लिये और भी आगे कहते हैं ॥ १४॥

#### सार्या

संरक्षारनाममात्राहि ग्रुणा छावाङ्क्रङेस्समायुक्ता । क्षेपं त्रिनवक्षभक्तं नक्षत्रं नक्ष्तियादि ॥ १५ ॥

दी हो। -श्रीर प्रकार नक्षत्रानयन करने हैं पश्चकर्नाका जो नेस्कार राम अर्थाद नाम कभेंने रसरा हुआ नाम है इसकी मात्रा जिनकी हो उनमें उस समय द्वादशांग्रस्त शंकुकी जितनी अंग्रस्त छापा है उतने जोड देने जो अंक हो उसे २७ से तए करके जो वाकी रहे वह जन्मनक्षत्र धनिष्ठादि गणनासे जानना, नाम मात्राकी यह रीति है कि, जितने उस नाम मात्रामें न्यक्षन हों उतनी पूरी मात्रा और जितने स्वर हों वह अर्द्धमात्रिक मानना ॥ १५ ॥

## आर्या ।

द्वित्रिचतुर्देश्तिथिसप्तत्रिशुणनगाए चैन्द्राद्याः । पञ्चद्श्रप्तास्तदिङ्खुखान्विताभं धनिष्ठादि ॥ १६ ॥

टी का-शौर प्रकारसे नक्षत्र जाननेकी रीति यह है कि प्रश्न प्रछनेवाले-का छुल जिस दिशामें हो उसके अंक छैने १५ से राज देने फिर उस जगहमें जितने महान्य बैठे हों उसके छुल जिन जिन दिशाओं के तरफ हों उन सर्वों-के अंक जोड देने युक्तांकमें २७ का भाग देना जो बाकी रहे उतनाही धनि-छाते गिनकर जन्मनक्षत्र जानना दिशाओं के अंक पूर्वके २ आमेपके २ दिलाणके ४ नैकीत्यके १० पश्चिमके १५ वायव्यके २१ उत्तरके ९ ईशान-के ८ थे हैं, जहां थोडे नगुष्य हों तहां मिलताहै ॥ १६ ॥

### आर्या ।

इति नष्टकजातक्षितिदं बहुप्रकारं मया विनिर्दिष्टम् । श्राह्ममतः सन्छिण्यैः परीक्ष्य यत्नाद्यथा भवति ॥ १७ ॥ इति वराहमिहिरवि॰ बृहजातके नष्टजातकाऽध्यायः पद्दविज्ञातितमः ॥ २६ ॥

टीका-आचाय कहते हैं कि, मैंने यहां नष्टजातक बहुत प्राचीन आचारोंके प्रत लेकर बहुत प्रकारते कहा है इसमें बुद्धिमान शिष्य विचारके और परिक्षा करके नैसा मिले वैसा ग्रहण करे कितने हीं प्रकारते एक उत्तर मिलने पर निष्यय करना चाहिये नष्टजातक और उत्पादन स्ति रामिक रामिक स्ति प्रकारते पर निष्यय करना चाहिये नष्टजातक और उत्पादने रामिक रामिक स्ति रामिक स्ति स्वासिक अवस्थ चाहिये एक तो प्रथमा इष्ट

[ देष्काणफलाऽध्यायः २७.] भाषाटीकासहितम् । (२०९)) और दूसरे अपने इष्टरेवकी रूपा, विना इष्ट रूपा पहिले तो सारा फलाध्यासः दूसरे ये स्थल तो नहीं मिलते ॥ १७॥ इति महीधरविरिचतायां बृहज्जातकभाषाटीकायां षड्विंसतितमोऽध्यायः २६॥

# द्रेष्काणफलाऽध्यायः २७. वैतालीयम् ।

कृटचां सितवस्रवेष्टितः कृष्णः शक्त इवाभिरक्षितुम् । रोदः परश्चं समुद्यतं घत्ते रक्तविङोचनः प्रमान् ॥ ३ ॥

द्यिका—इेक्काण फल कहते हैं—प्रथम मेषका त्रिभागका स्वरूप यह है कि कमरमें श्रेत रङ्गका वस बाँवा हुवा, श्याम रङ्ग, रखवालीको समर्थ होरहा, भयानक मूर्ति, फरसा उठायके कन्थेपर घरता नेत्र लाल रङ्गके हो रहे इस प्रकारका मेष प्रथम बेष्काणमें पुरुषका स्वरूप होता है यह बेष्काण चीपाया है ॥ १ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

रक्ताम्बरा भूषणभक्ष्यचिन्ता क्रम्भाकृतिर्वाजिमुखी तृषार्ता।
एकेन पादेन च मेषमध्ये द्रेष्काणक्ष्यं यवनोपदिष्टम् ॥ २ ॥
टीका-मेषके दूसरे देष्काणका रूप ठाठरङ्गके वस्न पहिरे, भूषण और भीजनकी चिन्ताकर्ता, घटेके समान पेट, घोटेकासा सुख, प्यासी एक पैरसे खडी रहती, ऐसी स्नी रूप मेषके मध्य देष्काणमें यवनाचार्यने कहा है.सिंहदे-काण चीषाया है ॥ २ ॥

#### इन्द्रवज्रा ।

कूरः कठाज्ञः कपिछः क्रियायौँ भग्नवतोऽभ्युद्धतदण्डहस्तः । रक्तानि वस्नाणि बिभतिं चण्डी मेषे तृतीयः कथितिस्निभागः ॥ ३ ॥ टीका-विषम स्वभाव, अनेक प्रकारके काम जाननेवाला, भूरे केश काम करनेको निरन्तर उदामी, नियम भग्न करनेवाला, सम्युख हाथसे लही उठाय रखता कोषी पुरुष यह मेष देष्काण तृतीय द्विषद स्वपका है ॥ ३ ॥

# दोधकम्।

कुञ्चितळूनकचा घटदेहा दम्घपटा तृपिताञ्चनचिन्ता । आभरणान्यभियाञ्छाति नारी रूपमिदम्प्रथमे वृपभस्य ॥ ४ ॥ टीका-टेढे और छोटे शिरके वाल, घडेके समान पेट, अग्निरम्य वस्र धारती, नित्य प्यासी, भोजनको निरन्तर चाहती, सृपणोंकी इच्छा करती ऐसी वृष मथुम देष्काणका रूप साग्निक है ॥ ४ ॥

स्वागता—क्षेत्रधान्यगृह्धेनुकलाज्ञो लाङ्गले सञ्चकटे कुञ्चलश्च ।

स्कन्धसुद्धहित गोपिततुल्यं श्रुत्परोऽजवदनो मलवासाः ॥५॥ दिका-तेतीका काम, अञ्च सँगारनेका काम और घरका काम गौकी रक्षा, गीत, वादा, नाच लिखना आदि चित्र कर्म इतने कामोंका जाननेवाला और पण्डित, इल और गाडीका काम जाननेवाला, चैलके समान गर्दन-वाला, अति शुगावाला, बकरेकासा सुल, मैले वज्र धारण कर्चा पुरुष यह वृषका दूसरा बेण्काण चौपाया है ॥ ५ ॥

# श्रुतकीर्तिः।

दिपसमकायः पाण्डुरद्ष्ट्रः श्राभसमांत्रिः पिद्गलम् तिः । अविमृगलोअन्याकुलचित्तो वृपभवनस्य प्रान्तगतोऽयम् ॥ ६ ॥ टीका-हाथीके समान चडा शरीर, कुछ सुर्शी सहित श्वेतदाँत, कॅटके समान चढे पैर, पीला रङ्ग शरीरका, वकरे व मृगोके लोतमें व्याकुल चित्त पैसा वृपका तृतीयद्भेष्काण चौपामा है ॥ ६ ॥

वसंतातलका-सूच्याश्रयं समिभवाञ्छति कर्मं नारी । रूपान्विताभरणकार्यकृताद्रा च ॥ द्दीनप्रयोज्छितसुजर्जुमती त्रिभाग-। माद्यं तृतीयभवनस्य ददन्ति तज्ज्ञाः॥ ७॥

टीका-सी शिलाईका काम कशीदा आदि जाननेवाली, रूपवान, भूपणोमें अतिश्रद्धा धारण करती, सन्तान, रहित, दोनों भुना उठाय रखें,

ऋतुमती या अतिकामार्च ऐसा मिश्रुन प्रथमद्रेष्काणका रूप पण्डित कहते हैं यह स्नी द्रेष्काण है ॥ ७ ॥

## उपनातिः ।

उद्यानसंस्थः कृतची घुनुष्मान् झूरोऽस्त्रघारी गरुडाननश्च । कीडात्मजाळङ्करणार्थीचन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य राहोः ८॥ टीका-चस्तर पहिरके घतुष बाण लिये वन बर्गाचाओंमें सद्य ध्यसा रणको प्यारा माननेवाला (अस्त ) विद्या गन्त्रमय शक्त अर्थात् जादूगरी जाननेवाला, गरुड समान मुख और खेल पुत्र तथा भूषण और धन इनकी नित्य चिन्ता करनेवाला पुरुष यह मिथुन मध्य बेष्काण पक्षी जाति है॥८॥ स्वागता-भूषितो वरुणवद्धद्वरत्नो बद्धतूणकृत्वचः सध्युष्कः ।

नृत्यवादितकलासु च विद्वान्कान्यक्वन्मिथुनराइयवसाने ॥ ९ ॥

टीका - बहुत भूषणोंसे भूषित और समुद्र समान अनेक रत्नोंसे युक्, कवच और बाण धारण कर्चा, घटुष लिये रहता और नाचनेमें, बाजे बजानेमें, गीत गानेमें, अति सुघड कविता, काव्यादि रचनेवाला, पण्डित ऐसा पुरुष मिथुन तीसरा नर देष्काण है ॥ ९ ॥

स्वागता-पत्रमुळफ्ळभृदाद्विपकायः कानने मळयगः शरभात्रिः।

कोडतुल्यवद्नो इयकण्ठः काँकणः प्रथमह्रपमुज्ञान्ति ॥ १० ॥ टीका—पत्ते, जह, फछ इनको घारण कर्ता, हाथीकासा वहा शरीर, वनविहारी, चन्दन वृक्ष समीप पाप्त, ऊंटकेसे पेर, सूकरकासा सुख घोडे-कीसी गईन, ऐसा पुरुष कर्कट प्रथम देष्काणका स्वरूप है। यह देष्काण चतुष्पद है॥ १०॥

# इन्द्रवज्रा ।

पद्मार्चिता मुर्द्धीन भोगियुक्ता स्त्री कर्कशारण्यगता विरोति । शाखां पठाशस्य समाश्रिता च मध्ये स्थिता कर्कटकस्य राशेः १९ टीका-स्री शिरमें कमठके पुष्प धारण करती, सर्पयुक्त और बढी कर्कशा जवानीसे मरी, वनमें ढाककी टैनी पकडकर सडी हो रही ऐसा रूप कर्कटके दूसरे देष्काणका है । यह सर्प देष्काण है, स्नी देष्काणभी है ॥ ११ ॥

# वेतालीयम् ।

भार्याभरणार्थमर्णवं नौस्थो गच्छति सर्पवेष्टितः।

हैमेश्च युत्तो विभूषणेश्चिपिटास्योऽन्त्यगतश्च कर्कटे ॥ १२ ॥ टीका-बीके आतरण निमित्त समुद्रमें नावके ऊपर बैठा सर्पत्ते अंग बेष्टित होकर बढता और सोनेके मूषण पहिरे हुये, चिपिट मुख, ऐसा रूप कर्कट तीसरे देष्काणका है। यह पुरुष देष्काण सर्प देष्काण है ॥ १२ ॥

#### रथोद्धता ।

शालमरुरुपरि ग्रृञ्जनम्बुको श्वा नरश्च मिलनांवरान्वितः ।
रौति मातृपितृविप्रयोजितः सिंहरूपिमदमाद्यमुच्यते ॥ १३ ॥
टीका—मोच वृक्ष अर्थात् सेमरुके वृक्ष कपर एक गीघ और एक
श्यात वैठा और एक कुत्ता एक मृतुष्य मेरे वह्न पहिरके मा वापसे रहित होनेके वियोगसे रोय रहा यह हम सिंह प्रथम देष्काणका है । ये देष्काण नर, चौपाया और पक्षीभी है ॥ १३ ॥

### वंशस्थम् ।

हयाञ्चतिः पाण्डुरमाल्यशेखरो बिभर्ति कृष्णाजिनकम्बर्छं नरः ॥ दुरासदः सिंह इवात्तकार्मुको नतात्रनासो मृगराजमध्यमः ॥ १८॥

टीका—घोढेकासा प्रष्ट शरीर और शिरमें गुलाबी रङ्गके पुष्प धारण कर्चा, काले हरिणका चर्न्म ओढ रक्खा कम्बलभी घरता और सिंहके सहश सहजमें साध्य नहीं होता, घलुर्द्धारी और नाकका अग्रभाग ऊंचा, ऐसा रूप पुरुषके सिंहमध्यम देष्काणका है, यह पुरुष देष्काण साम्रुध है ॥१४॥

# उपजातिः ।

ऋक्षाननो वानरतुल्यचेष्टो विभर्ति दृण्डाफ्ळमामिषं च । ऋचीं मतुष्यः कुटिङेश्र केर्रोफ्रेगेश्वरस्यान्त्यगतस्त्रिभागः॥ १५॥ टीका-रीछके समान कुरूप सुस, वानरके समान चेष्ठा करता, लही, फल, मांस इनको निरन्तर घरता, दाढी वहीं, शिरके केश झुँढे हुये ऐसा पुरुष सिंह तीसरे देक्काणका रूप है। यह नर और चौपाया देक्काण है ॥१५॥ उपजाति:-पुष्पप्रपूर्णेन चटेन कन्या मलप्रदग्धाम्बरसंबृताङ्गी। वस्तार्थसंयोगमभीष्टमाना गुरो: कुळं वाञ्छति कन्यकाद्यः॥ १६॥

टीका-कन्या फूळोंसे तरा घडा है रही, मैठे वस पहरती, वस और धनका संग्रह चाहती, गुरु कुळको गमन करती ऐसा रूप कन्याके प्रथम देष्काणका है, यह सी देष्काण है ॥ १६ ॥

# वैतासीयम् ।

पुरुषः प्रगृहीतलेखनिः स्थामो वस्त्रिश्रा व्ययायकृत् । विपुछं च विभित्तं कार्मुकं रोमव्याप्ततनुश्च मध्यमः ॥ ३७ ॥ टीका-पुरुष हाथमें कलम ले रहा, श्यामरङ्ग, शिरमें पगडी वा साफा वांधे (आयव्यय) आमदनी सर्चको गिनती करनेवाला, बडा धन्नुष धारण कर्ता, सर्वांगेमें रोम व्याप्त हो रहे ऐसा कन्या मध्य देष्काणका रूप है और यह देष्काण नर है ॥ ३७ ॥

## उपजातिः।

गौरी सुघौतायदुक्छगुप्ता ससुच्छिता कुम्भकटच्छुहस्ता ।
देवालयं स्त्री प्रयता प्रवृत्ता वहन्ति कन्यान्त्यगतस्त्रिभागः १८॥
टीका-गोरे रंगकी स्त्री, सुन्दर दुपट्टा ओव्ती, अति लम्बा शरीर
घडा और करली हाथमें छेरही साक्यानीसे देवालय जानेको तथ्यार हो
रही ऐसा रूप कन्याके तीसरे देव्काणका है यह भी स्त्री देव्काण है ॥१८॥
वसंतितिलका-वीथ्यन्तराप्णगतः प्रस्पस्तुलावा-।

जुन्मानमानकुश्रुकः प्रतिमानहस्तः ॥ भाण्डं निचिन्तयति तस्य च मुल्यमेत- । द्रूपं वदन्ति यननाः प्रथमं तुळायाः ॥ १९ ॥ टीका-रास्ता बाजारमें 'दुकान खोठकर तराजु हाथमें लिपे पुरुष बैठा तोलका प्रमाण जानता, सुवर्णादि इव्यके पात्रादिकोंका तोलकर सोल बतलाता ऐसा रूप तुला प्रथम देष्काणका यवनोंका कहा है । यह नर देष्काण है ॥ १९ ॥

त्रोटकम्-कल्कां परिगृह्म विनिःपतितुं समभीप्सति गृधमुखः पुरुषः। श्रुधितस्तृषितश्य कल्प्रसुतान्मनसैति घनुर्द्धरमध्यगतः॥२०॥

दीका-गीध पक्षीकासा सुल, पुरुष, शरीर, वहा छेकर गिरनेको तन्यार हो रहा, भंल और प्याससे पीडित और मनसे स्नी पुत्रोंको याद. कर रहा, ऐसा रूप तुलके मध्य देष्काणका है। यह देष्काण पक्षी व नरसंज्ञक है॥ २०॥

वंशस्थम् ।

विभीषयंस्तिष्ठति रत्नचित्रितो वने मृगान्कांचनतूणवर्मभृत् ।
फलामिषं वानरक्तपभृत्ररस्तुलावसाने यवनेरुद्दितः ॥ २३ ॥
दीका-पुरुष मणियोंसे भूषित हो रहा और वनमें हरिणादि मृगोंको
ढराता हुआ सुवर्ण धन्नप और तृणीर कवच धारता, फल और मांस धारण
कर्ता वानरका रूप करनेवाला यह रूप तुलाके अन्त्य देष्काणका
यवनाचार्योंने कहा है। यह चतुष्णद देष्काण है ॥ २३ ॥

उपजातिः चिह्नोर्वेद्दीनाभरणेश्च नारी महासमुद्रान्ससुपौति कूळम् । स्थानच्युता सर्पनिबद्धपादा मनोरमा वृश्चिकराञ्चिपूर्वः ॥२२॥ टीका−स्वी वद्य भूषणोंसे रहित (महासमुद्र ) वहे दरयावसे तीर पर अथि हुई अपने स्थानसे श्रष्ट होरही, पैरॉमें सर्पिटिषटा हुआ मनोहर सूरत ऐसा रूप वृश्चिकके प्रथम देष्काणका है । यह स्वी व सर्प देष्काण है ॥२२॥

द्धिकम् ।

स्यानसुलान्यभिवाञ्छति नारी भर्तकृते सुजगावृतदेहा । कच्छपकुम्भसमानशरीरा वृश्चिकमध्यमहृपसुशन्ति ॥ २३ ॥ टीका-स्वी भर्चाके निमित्त स्थान सुख चाहती, शरीरमें सर्पाकार चिह्न, कछुरा वा कुम्मके समान शरीर, ऐसा रूप वृश्विकके मध्यम देष्का-णका है। यह सर्प देष्काण है॥ २३॥

पुष्पितात्रा ।

पृथुलचिपिटकूर्मतुल्यवकः इतमृगवराहृश्वगालभीषकारी। अवित च मलयाकरप्रदेशं मृगपितरन्त्यगतस्य वृश्विकस्य॥२४॥ टिका-चढा और चिपटा (पतला) सा सुख कल्लवाके सुखके समान, कुत्ता हरिण स्वार सुकर इनको ढरानेवाला, मलयागिरि नाम चन्दनके

क्रमा हारण स्थार सूकर इनका हरानवाला, मल्याागार नान चन्दनक उत्पत्तिस्थानकी रक्षा करनेवाला ऐसा सिंह वृध्यिकके अन्त्य हेष्काणका रूप है यह सिंह बेष्काण चतुष्पद है ॥ २४ ॥

इंद्रवज्ञा-मतुष्यवकोऽश्वसमानकायो घर्त्वविग्रह्मायतमाश्रमस्यः । कृतुपयोज्यानि तपश्विनश्च ररक्ष पूर्वो घत्तविभागः॥ २५॥

टीका-मनुष्यकासा सुख, घोडेकासा शरीर, बडा धनुष बाण छेकर आश्रममें बैठा, यज्ञके उपयोगी सुनादि पात्र और यज्ञ करनेवाछे तपित्वपों-की रक्षा कर्त्ता, ऐसा पुरुष धनके प्रथम द्रेष्काणका खप है। यह द्रेष्काण मनुष्य और चौपाया है॥ २५॥

उपजातिः−मनोरमा चम्पक्रइेमवर्णां भद्रासने तिष्ठति मध्यद्धपा । समुद्ररत्नानि विषद्वयन्ती मध्यत्रिभागो घत्रुषः प्रदिष्टः ॥ २६॥

टीका-मनको रमण करनेवाली, चम्पा पुष्प सुवर्णके समान कान्ति-वाली, मदासनमें बैठी हुई, आति सुन्दर भी नहीं ससुदके रवोंको बनाय रही, ऐसी स्त्री घनके मध्य देष्काणका रूप है। यह स्त्री देष्काण है ॥२६॥

# उपनाति ।

कूर्चीं नरो हाटकचम्पकाभो वरासने दण्डधरो निषण्णः । कोशेयकान्युद्धहतेऽनिनश्च तृतीयक्षपं नवमस्य राहोः ॥ २७ ॥

टीका-दाढीवाला, पुरुष, सुवर्ण वा चम्पा पुष्पके समान कान्तिमान, श्रेष्ठ आसन सिंहासन, कुर्सी आदिमें बैठा हुवा लड़ी हाथमें, कुसुम्मी वस्र पहिरे और मृगवर्म्भ भी घारता ऐसा रूप धनके तीसरे देवकाणका नरसंबद्ध है। २०॥

दोधकम्।

रोमाचितो मकरोपमदृष्टः सुकरकायसमानशरीरः ।

योककजालकवन्धनधारी रोद्रमुखो मकरप्रथमस्तु ॥ २८ ॥ टीका-सर्वाङ्गमें रोम व्याप्त और नाकूकेसे दांत, सुकरकासा शरीर और योक अर्थात जोत जिनसे बैल जोते जाते हैं और (जाल) बन्ध, फांसी, बेडी आदि इनको धारण कर्जा अयानक मुख ऐसा मकरके मध्य हेक्काणका है। यह देक्काण चौपाया है॥ २८॥

## उपजातिः ।

क्ळास्नभिज्ञान्त्रद्रायताक्षी इयामा विचित्राणि च मार्गमाणा ॥ विभूषणाळं इतळोइकर्णां योषा प्रदिष्टा मक्रस्य मध्ये ॥ २९॥

टीका-सम्पूर्ण कला जाननेवाली, चतुर,कमलदलके समान नेत्र श्याम-वर्णकी अनेक प्रकार वस्तु जातको ढुँढती, सूषणोसे सज रही, कार्नोमें छोहा लगाय रक्सा, ऐसी स्त्री मकरके दूसरे देष्काणका रूप है। यही स्त्री केष्काण है॥ २९॥

### रथोद्धता ।

किन्नरोपमततः सकम्बलस्तूणचापकवचेस्समन्वितः।
कुम्भसुद्धहाति रत्नचित्रितं स्कन्धगं मकरराशिपश्चिमः॥ ३०॥
टीका-किन्नर देवपोनि हैं घोडेकासा सुख उनका रहता है उनके
समान शरीर, कम्बलधारी, तूणीर, धनुष, वस्तर धारण कर्ता, रत्नसहित कुन्न कांधे पर ले रहा, ऐसा रूप मकरके तीसरे देण्काणका है। यह सासुष सुक्ष देकाण है॥ ३०॥

# रथोद्धता ।

स्नेह्मच्यज्ञलभोजनागमन्याकुलीकृतमनाः सकम्बलः । सूक्ष्मकोश्वसनाऽजिनान्वितो गृष्ठतुल्यवद्नो घटादिगः॥ ३१॥ टीका-तेल, शराव और अन्न इनके आगमस चिच व्याकुल और कन्बल ओढे, रेशमी वस्त्र और मृगचर्म धारण कत्ता, गीधके समान मुख ऐसा रूप क्रम्म प्रथम देष्काणका है। यह नर देष्काण है।। ३१॥

# बैतासीयम् ।

दुग्धे शकटे सञ्चालमञ्जे लोहान्याहरतेऽङ्गना वने । मिलनेन पटेन संवृता भाण्डेर्भूधि गतैश्र मध्यमः ॥ ३२ ॥

टीका-सी आगसे फूकी गई, शाल्मछीवृक्षसहित गाडीसे छोहा चुन रही, वनमें मैछे वस पहनके ( आण्डे ) वर्त्तन शिरमें धारती, ऐसा रूप कुम्म मध्य देष्काणका है। यह साभिक स्नी देष्काण है॥ ३२ ॥

#### इन्द्रवज्रा

इयामः सरोमश्रवणः किरीटी त्वक्पत्रनिर्यासफुछैर्विभार्ति । भाण्डानि लोइव्यतिमिश्रितानि सञ्चारयन्त्यगतो घटस्य ॥'३३ ॥ टीका-श्यामवर्ण और कानाम बाल जमे हुये, शिरमें किरीट धारता, लोह युक्त पात्रमें वृक्षके त्वचा (बकली) पर्चे गोंद और तेल और फल इनको धरके एक स्थानसे दूसरेमें ले जाता, ऐसा कुम्मके अन्त्य देष्काणका ह्वप है यह पुरुष देष्काण है ॥ ३३ ॥

### इन्द्रवञ्जा ।

स्रमाण्डमुक्तामणिशङ्कामिश्रैर्व्याक्षिप्तहरत्तः सविभूपणश्च । भार्याविभूषार्थमपां निघानं नावाप्रुवत्यादिगतो झपस्य ॥ ३४ ॥ टीका-सुवादि यज पात्र, मोती, माणे ( रत्नजात ) शंख ये सन इकटे हाथमें है रहा, भूपण पहिरे हुये और स्निके भूपणको निमित्त समुद्रमें नाव

जहाज आदिमें बैठा जाता ऐसा पुरुष मीनके प्रथम द्रेष्काणका ऋषः है यह नर है ॥ २४ ॥

वसंतितिलका-अत्युच्छितच्चजपताकसुपैति पोतं । कूलं प्रयाति जल्ज्येः परिवारयुक्ता ॥ वर्णेन चम्पकसुली प्रमदा त्रिभागो ।

मीनस्य चेष कथितो मुनिभिद्धितीयः ॥ ३५ ॥
दीका-चढे ऊंचे पताकावाले नहाज वा किश्तीमें बैठकर सम्प्रके
तीर तीर झुटुंव सली बनोंको साथ लेकर स्त्री चलरही चन्पा प्रष्पके
समान मुख कान्ति, ऐसा रूप मीनके दूसरे देष्काणका है यह स्त्री
देष्काण है ॥ ३५ ॥

इन्द्रवज्रा ।

र्वभ्रान्तिके सर्पनिवेष्टिताङ्को वस्त्रैर्विहीनः प्ररूपस्त्वट्ट्याम् । चौरानळव्याकुळितान्तरात्मा विक्षोक्षतेऽन्त्योपमतो झवस्य ॥३६॥ इति श्रीवराहमिहिरवि॰बृह्ज्वातके द्रेष्काणफळाऽध्यायः सप्तविक्षातितमः ॥ २७ ॥

टीका साईके समीप सर्पवेष्टित हो रहा ऐसा नक्कन पुरुष, वनमें चौर और अभिके भयसे मनमें व्याकुळ रो रहा, ऐसा रूप मीनके तीसरे बेष्काणका है, यह बेष्काण संप है। ये बेष्काणोंके रूप चौरके रूप और चौरित बच्यके स्थान क्तळाने आदिमें काम आते हैं॥ ३६ ॥

इति महीघरिवरित्ततायां बृहज्जातकनाषाटीकायां ब्रेब्काणफळाऽध्यायः

सप्तविंशतित्तमः ॥ २७ ॥

उपसंदाराऽध्यायः २८.

उपजातिः ।

राशिप्रभेदो बहयोनिभेदो वियोनिजन्माय निषेककारुः । जन्माय सद्यो मरणं तथायुर्देशाविपाकोऽष्टकवर्गसंज्ञः ॥ १ ॥ टीका-नृहज्जातकके २९ अध्यायमेंसे तीन अध्याय यात्रिकके यहां यन्थ कर्ताने छोड दिये उपसंहार अर्थात् अनुक्रमसे नृहज्जातक इतनेही २५ अध्यायमें पूरा हो गया अन उपसंहाराध्यायमें यन्थकी अनुक्रमणिका और आचार्यका नामादि वर्णन वन्य समाप्तिके न्यायसे कहते हैं इससे यह वन्थ २६ अध्याय न समझना चाहिये॥

इस बृहज्जातकमें पहिला अध्याय राशि भेद १, बहयोनिभेद २, वियो-निजन्म ३, निषेकाध्याय ४, सूतिकाध्याय ५, अरिष्टबालकोंका ६, आयुर्दायाध्याय ७, दशाविभाग ८, अष्टकवर्गाध्याय ९ ॥ १ ॥

# ञाछिनी।

कर्माजीवी राजयोगाः खयोगाश्चांद्रा योगा द्वित्रहाद्याश्च योगाः । प्रवज्यायो राशिशीछानि दृष्टिभावस्तरमादाश्रयोथ पृकीर्णः ॥ २ ॥

टीका-कर्माजीवी १०, राजयोगाच्याय ११, नामसयोगाच्याय १२, चन्द्रयोगाच्याय १३, द्विष्ठहित्रमहयोगाच्याय १४, प्रवच्यायोगाच्याय १५, राशिफलाच्याय १६, हष्टिफलाच्याय १७, भावफलाच्याय १८, आश्रया-ध्याय १९, प्रकीर्णाच्याय २०॥ २॥

## आंख्नी ।

नेष्ठा योगा जातकं कामिनीनां निर्याणं स्यात्रष्टजन्म द्वकाणः । अध्यायानां विंशतिः पञ्चयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिकं चाभिधास्ये ॥३॥

टीका-अनिष्टयोगाच्याय २१, सीजातकाध्याय २२, निर्याणाध्याय २६, नष्टजातकाध्याय २४, देष्काणस्वस्त्रपाध्याय २५, वृहजातककी मर्यादा आचार्यने २८ अध्यायकी करी है परन्त्र जातकोपयोगी अर्थात जन्यकाल प्रयोजनके २५ ही थे इस कारण यह जातक यन्य होनेसे २५ ही में यन्य समाप्त कर दिया बाकी जो ३ अध्याय हैं वे यहां इस कारण छोड दिये कि उनका प्रयोजन जातक कर्म पर नहीं है उसको यहां लिखने से यह यन्य जातक नहीं कहलाता संहिता हो जाती उन ३ अध्यायों का प्रयोजन आगे है ॥ ३॥

# उपजातिः।

प्रश्नास्तिथिमें दिवसः क्षणश्च चन्द्रो विल्धं त्वथ लग्नमेदः ।
ग्रुद्धिर्मेहाणामथ चापवादो विमिश्रकारूयं तत्नुवेपनं च ॥ ४ ॥
दीका-आचार्यं कहता है कि,पश्च विचाराध्याय, तिथिवलाध्याय, नक्षत्रबलाध्याय, दिनप्रकरण अर्थात् वारफलाध्याय, सहूर्चिनिर्देश, चन्द्रवलाध्याय,
लग्निव्यय, होरा, देक्काणादि, लग्नभेद, लक्षणफलसहित और समस्त ग्रहोंके
कुण्डलियोंके फल, अपवादाध्याय, मिश्रकाध्याय, देहकम्पनाध्याय ॥ ४ ॥

उपजातिः ।

अतः परं गुह्मकपूजनं स्थान्स्वप्नं ततः स्नानविधिः प्रदिष्टः । यज्ञो गृहाणामय निर्गमश्र कमाच दिष्टः ज्ञञ्जनोपदेजः ॥ ५ ॥ दीका-गृह्मकपूजनविधि, स्वभाष्याय, स्नानविधि, मृह्यज्ञविधि, यात्रा निर्णय अरिष्टविचारं, शङ्कनाध्याय इतने यात्रिकमें हैं ॥ ५ ॥

उपजातिः ।

विवाहकाछः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पृथक् तद्विष्ठुला च शासा ।
स्कंषेस्त्रिभिज्योतिषसंग्रहोयं मया कृता देविवदां हिताय ॥६ ॥
दीका—विवाहपटल और ग्रहोंका करण पंचित्तव्हांतिका मन्यमें लिखा
जिसकी शासा शुप्ताशुप्तज्ञानार्थ बहुत हो गई है, इस प्रकार तीन स्कन्ध
सर्यात गणितग्रंथ, (होरा) जातकग्रंथ (संहिता) समस्त विचार निर्णयसे तीन स्कन्यसे समस्त ज्योतिष शासका विचार प्रयोजन मैंने ज्योतिविंदोंके हितके लिये अनेक बढे प्राचीनश्रन्थोंका विचार करके जिस्कन्थ
ज्योतिष इस प्रकारका बनाया ॥ ६ ॥

मांकिनी-पृथ्वविराचितमन्यैः शास्त्रमेतत्समस्तं । तद्तु उष्टुमयेदं तत्प्रदेशार्थमेवम् ॥ कृतमिह हि समर्थे धीविषाणामळत्वे । मम यदिह यदुक्तं सज्जैनः क्षम्यतां तत् ॥ ७ ॥ टीक्ना-और भी आचार्य पार्थना करता है-कि होराशाम्न अन्य यव-नादि आचार्योने वडे विस्तारसे कहा है वहीं अच्छा है परन्तु वडे बन्धोंके पढनेमें कल्प्यिकी थोडी आयु व्यतीत होजायगी पढनेका फल कब मिलना है इसल्पि उस वडे बन्थके शीघ प्रवेशके प्रयोजन उसीका मत लेकर बुच्चिस्त्रपी शृङ्गके निर्मल करनेको यह ' बृहज्जातक ' नाम ग्रंथ सूक्ष्म मैंने बनाया है इसमें जो मैंने अयोग्य कहा हो उसको सजन पण्डित क्षमा करें ॥ ७ ॥

# वसंततिलका ।

ब्रन्थस्य यत्प्रचरतोस्य विनाशमोति । छेख्याद्वहुश्वतमुखाधिगमक्रमेण ॥ यद्वा मया कुक्कतमल्पमिहाक्कतं वा । कार्यं तदत्र विद्वषा परिहृत्य रागम् ॥ ८॥

टीका-और भी आचार्य पार्थना सज्जनोंके आगे करता है कि इस अथके फैलनेंगें जो कुछ टूट फूट जाय अथवा लिखनेवाला विगाब देवें तो बहुश्चत लोगोंके छत्तसे सुनके आप पण्डित लोग (मत्सर) अन्य शुभद्देश और घमण्ड छोडकर पूरा करदें और भैंने जहां कहीं अछाचित कहा हो अथवा अधूरा कहा हो तो उसको भी विचार करके शुद्ध और पूरा करदें ॥ ८ ॥

वसंततिलका।

आदित्यदासतनयस्तद्वाप्तबोघः। कापित्थके सवितृत्रुञ्चवरप्रसादः॥ आवन्तिको सुनिमतान्यवलोक्य सम्य-म्वोरां वराइमिहिरो रुचिरां चकार॥ ९॥

टीका-आवन्तिक देशमें उज्जयनी नाम नगरके कापित्थ नाम प्रामका रहेनेवाला आदित्यदास बाह्मणका प्रत वराहिमिहिरनामा ज्योतिर्विट्ने अपने

भेतासे बोच और सूर्यनारायणसे वरमसाद पाय कर पूर्व ऋषिप्रणीत त्योतिष बन्थाका अवलोकन और विचार सली भांतिसे करके यह होरा-शास " बृहज्वातक" नाम जातक सुन्दर और सुगम थोडेमें बहुत प्रयोजन सिवाला बनाया ॥ ९ ॥

#### आर्या ।

दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपातप्रसादमितिनेदम् । शास्त्रमुपसंग्रहीतं नमोस्तु पुर्वप्रणेतुभ्यः ॥ १० ॥ इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहज्जातके उपसंदा-हाराध्यायोऽष्टाविञ्चतितमः ॥ २८ ॥

टीका-फिर सज्जनोंको प्रणाम आचार्य करता है कि सूर्यादि ग्रह और सिष्ठादि सुनि और राह आदित्यदास जिनके नमस्कार करनेके प्रसादसे ाई है बुद्धि जिसने ऐसा वराहिमिहिरने मैंने यह शास्त्र उपसंग्रहण किया वीचार्य शास्त्रकर्ता जिनके मतके आश्रयसे मैंने यह कार्य किया उनको मस्कार होते ॥ १०॥

> इति महीधरविरा वितायां बृहज्ञातकभाषादीकायासुपसंहाराऽ-ध्यायोऽष्टार्विशतितमः ॥ २८ ॥

# समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

पुस्तक मिलनेका विकाना-

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, <sup>4(लक्ष्</sup>मीर्वेक्टेश्वर" स्टीम् पेस, कल्याण-मुंचई. खेमराज श्रीकृष्णदास, " श्रीवेङ्कटेश्वर " स्टीम् जेस, स्तेतवाडी-सुंबई.

# विज्ञापनम् ।

#### ~\$\\$\@}\\$~

बालानां सुखबोधसंततिकरी सिन्छक्षकाणां श्रम-। श्री पर्याप्तिधियो ममागसियं भाषेति विद्रज्जनाः ॥ कष्टज्ञाः कवयः क्षमंत्र विज्ञदं कुर्वेतु माहीधरीं । वाणीं स्वरुपतरे पदार्थबहुले सज्जातके किरुपताम् ॥ १ ॥

टीक्या-भाषाटीकाकार सज्जनोंसे विज्ञप्ति करता है-कि मैंने यह ज्योतिष शासका सुंदर बृहज्जातक नाम बंध ( जो पढनेमें थोडा और पदार्थोंका भरा हुवा ) इसकी भाषाटीका सडीबोलीमें, बालक अर्थात् बृहज्जातक न जाननेवालोंके सहनहींमें बोधस्त्री संतित करनेवाली तथा पाठकमहाशयोंके अम दूर करनेवाली अर्थात् ग्रुरुजन इसे देखकर सुगमतासे छात्रको सम-आय सकते हैं इसमें संस्कृतसे भाषा करनके मेरे अपराधोंको बंध रचनाके कष्ट जाननेवाला ( बंधकर्चा कवि विद्वान् ) लोग क्षमा करें और इस माहीषरी भाषाको प्रकट करें ॥ १ ॥

छिद्रान्वेषणतत्पराः परक्कते विष्वसंका दूषका । मात्सर्येण परार्थनाञ्चनपरा दुर्बुद्धयो मानिनः ॥ सत्कार्ये शिथिछाः कुकर्मसुखिनो निदंतु नंदतु वा । मत्कृत्यं सुकूतं परोपकृतये कुर्वतु निर्मत्सराः ॥ २ ॥

टीका-और जो लोग पराये छिद्र ढूंढनेमें तत्पर पराये किये कर्मको नाश करनेवाले, दूसरेको दूषण देनेवाले, मत्सरी अर्थात् पराई भलाईसे विना आग जल भुन जानेवाले पराये पयोजनको भंग करनेमें तत्पर रहनेवाले, भले कत्यमें शिथिल अर्थात् जिनसे मले काम अपने हाथसे कुछ नहीं हो सकते प्रत्युत बुरे कामोंसे सुख माननंवाले, ( घर्म-ढखोर ) ऐसे बुद्धिवाले हैं वे मेरे इस परोपकारार्थ परिश्रमको देखकर निंदा करें अथवा प्रसन्न होकर प्रशंसा करते रहें, किंतु जो विज्ञ महाशय ( निर्म-त्सरी ) पराये सुकृतसे आनन्द माननेवाले एवं दुष्कृत्यसे चिंता करनेवाले हैं वे इस कृत्यको सुकृत करें ॥ २ ॥

> यद्युक्तमयुक्तं में युक्तं कुर्वेतु युक्तितः । अमे मम न कुर्वेतु केतवं न च मत्त्ररम् ॥ ३ ॥

टीका-नो मैंने इस भाषा करनेंमें अयोग्य लिखा हो उसे उक्त सज्जन ( खुक्ति ) यत्नसे शुद्ध करें, एवं मेरे इस (परोपकारार्थे ) परिश्रममें ( कैतव ) ठगपन वा ठहाखोरी न करेंतथा मत्सर ( अन्यशुभदेष ) अर्थाव् दूसरेके जलाईम दुष्ट भाव न करें ॥ ३ ॥

> श्रीमत्त्रतापशाहानां वसत्यां कीर्तिशाखिनाम् । आज्ञयेषा कृता भाषा रसाअवसुभूशके ॥ ४ ॥

टाका-सत्कीर्तिमान् महाराज श्री "प्रतापशाह" देवकी आज्ञासे उन्हीं-की राजधानी टीहरी जिल्ला गढवालमें १८०६ (अठारहसालः) शककालमें क्रिका स्थाटीका रचा ॥ ४ ॥ भाषाटीकाकार-पं० महीधर शर्मा

> क्रिके मिलनेका ठिकाना— गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, <sup>ध</sup> लक्ष्मीवेद्वटेश्वर " स्टीस, प्रेस—कल्याण—सुंबई-